मुद्रक तथा प्रकाशक-धनद्यामदास जाळान, गीताप्रेस, गोरखपुर ।

> सं० १९९२ प्रथम संस्करण ३२५० मृत्य ।=) छः आना



### प्रार्थना

उपनिषद हमारी वह अमूल्य निधि है, जिसमें संरक्षित विविध ज्ञानविज्ञानमयी अचिन्त्य रत्नराशिकी निर्मल सच्चिदानन्दमयी ज्योति-का एक कण प्राप्त करनेके छिये समस्त संसारके तत्त्वज्ञ श्रद्धापूर्वेक सिर झुकाये और हाथ पसारे खड़े हैं। उपनिषदोंमें उस कल्याणमय ज्ञानका अखण्ड और अनन्त प्रकाश है जो घोर होशमयी और अन्धकारमयी भवाटवीमें भ्रमते हुए जीवको सहसा उससे निकालकर नित्य निर्वाध ज्योतिर्मयी और पूर्णानन्दमयी ब्रह्मसत्तामें पहुँचा देता है । आनन्दकी वात है कि आज उन्हीं उपनिषदोंसे चुनी हुई कुछ कयाएँ पाठकोंके भेंट की जा रही हैं। लगभग दस वर्ष पूर्व बम्बईमें 'उपनिषदोनी बातो' नामक एक गुजराती पुस्तक देखी थी, तभी हिन्दीमें भी वैसी ही कथाएँ लिखनेका मन हुआ था। और उसी समय कुछ कथाएँ हिखी गयी थीं। उनमेंसे कुछ तो बिल्कुल गुजरातीकी शैलीपर ही थी और कुछ अन्य प्रकारसे । वे ही कथाएँ अब पाठकोंको पुस्तकरूपमें मिल रही हैं । इसके लिये गुजराती पुस्तकके लेखक और प्रकाशक महोदय-का मैं हदयसे कृतज्ञ हूँ । इस छोटी-सी पुस्तकसे हिन्दीके पाठकों-ने यदि छाम उठाया तो सम्मव है आगे चलकर उपनिषदोंकी ऐसी ही चुनी हुई अन्यान्य कथाओंके प्रकाशनकी भी चेष्टा की जाय । भूलचूकके लिये विद्वान् पाठक क्षमा करें और कृपापूर्वक सूचना दे दें जिससे यदि दूसरा संस्करण हो तो उस समय उचित छुवार कर दिया जाय । आशा है पाठक इस प्रार्थनापर ध्यान देंगे ।

> <sub>विनीत</sub> **हनुमानप्रसाद पोदार**



#### श्रीहरिः

# विषयसूची

#### **₩**

| विषय                         |     | <b>पृष्ठसं</b> । | ल्या |
|------------------------------|-----|------------------|------|
| १-ब्रह्म ही विजयी है         | *** | ***              | *    |
| २-अनोखा अतिथि                | ••• | •••              | Ę    |
| १-यमराजका अतिथि              | ••• | ***              | 9    |
| २–अधिकारिपरीक्षा             | ••• | •••              | १४   |
| र−श्रेय और प्रेय             | ••• | ***              | २०   |
| ४-साधन और स्वरूप             | ••• | ***              | २५   |
| ३-आपद्धर्भ                   | ••• | •••              | ₹८   |
| ४-गाड़ीवालेका ज्ञान          | *** | •••              | ٤٤   |
| ५-गोरेवारे ब्रह्मज्ञान       | *** | ***              | ४५   |
| ६-अमिद्वारा उपदेश            | ••• | *** [            | 40   |
| ७-निरमिमानी शिष्य            | *** | *** (            | 17   |
| ८-तत्त्वमसि                  | *** | •••              | 44   |
| ९-एक सौ एक वर्षका ब्रह्मचर्य | *** | ••• ;            | 4    |
| १०−तीन बार 'द'               | *** | ••• (            | 94   |
| ११-परम घन                    | ••• | ••• (            | ૭૭   |
| १२-घोडेके सिरसे उपदेश        | ••• | ***              | ८३   |
| १३—सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ   | ••• | ••• ,            | واح  |
| १४–सदगरकी शिक्षा             | ••• | ***              | ९५   |



#### थीएरिः

# वित्रसूची

|                                          |       |         |       | FR         |
|------------------------------------------|-------|---------|-------|------------|
| १-उमा और इन्द्र                          | ( व   | हुवा    | र्ग ) | १          |
| २-अतिथि नचिकेताकी सेवामें यमराज          | (     | 11      | )     | Ę          |
| ३-यद्म-मण्डपमें राजा और उपस्ति           | (     | 79      | )     | 34         |
| ४-गाङ्गीबाला रैक्व                       | (     | ,,      | )     | धर्        |
| ५-सत्यकाम जाबाछ और गुरु गौतम ऋषि         | (     | **      | )     | 84         |
| ६-उपकोसल और सत्यकाम जावाल                | (     | ,,      | )     | ५०         |
| ७-राजा अइवपति और उहालक आदि ऋपि           | (     | "       | )     | ५२         |
| ८-श्वेतकेतु और उसके पिता आरुणि ऋपि       | (     | "       | )     | ષ્ષ        |
| ९-देवंता,असुरऔरमनुष्योंको ब्रह्माजीका उप | विश   | (,,     | )     | <i>૭</i> ૡ |
| ०-याजवल्क्य और मैत्रेगी                  | / tra | Service | Y     | 1010       |





उमा और इन्द्र

#### श्रीहरिः

# उपनिषद्कि बोद्ह रहा ->----

#### बस ही विचरी है

क समय स्वर्गके 'देवताओंने प्रमात्माके प्रतापसे असुरोंपर विजय प्राप्त की । इस विजयसे लोगोंमें देवताओंकी पूजा होने लगी । देवोंकी कीर्ति और महिमा सब तरफ छा गयी । विजयोन्मत्त देवता भगवान्को मूल-कर कहने लगे कि हमारी ही जय हुई है । हमने अपने पराक्रम और युद्धिनछसे दैत्योंका दलन किया है, इसांछिये छोग हमारी पृजा करते हैं और हमारे विजयगीत गाते हैं। मद अंधा वना देता हैं, देवता भी विजयमदमें अंधे होकर इस वातको भूल गये कि कोई सर्वशिक्तिमान् इस्वर हैं और उसीके वल और प्रभावसे सब कुछ होता है। उसकी सत्ता विना पेड़का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।

भगवान् बड़े दयालु हैं । उन्होंने देखा कि देवतागण मिथ्या अभिमानमें मत्त होकर मुझे भूछने छगे हैं, यदि इनके यह अभिमान दृढ़ हो गया तो असुरोंकी माँति इनका भी सर्वनाश हो जायगा। विजय प्राप्त करनेपर जहाँ सत् पुरुपोंमें नम्रता आती है वहाँ इनमें अभिमान बढ़ रहा है । यों विचारकर देवताओंके अभिमान-का नाश कर उनका उपकार करनेके हिये परमात्मा ब्रह्मने अपनी लीलासे एक ऐसा अङ्कृत कीव्हलप्रद रूप प्रकट किया जिसे देखकर देवताओंकी बुद्धि : चक्कर खा गयी । देवता घवरारे और उन्होंने इस यक्षसदश रूपधारी अद्भुत पुरुपका पता लगानेके ल्यि अपने अगुआ अग्निदेवसे कहा कि 'हे जातवेदस् \*! हम सबमें आप सर्वापेक्षा अधिक तेजस्ती हैं, आप इनका पता लगाइये कि ये यक्षरूप वास्तवमें कौन हैं ?' अग्निने कहा 'ठीक है, मैं पता छगाकर आता हूँ ।' यों कहकर अग्नि वहाँ गये, परन्तु उसके समीप पहुँचते ही तेजसे ऐसे चकरा गये कि वोल्नेतकका साहस नहीं हुआ । अन्तमें उस यक्षरूपी ब्रह्मने अग्निसे पूछा कि

जातनेदस्का अर्थ धनका दाता या उत्पन्न हुए समस्त पदार्थोका द्वाता
 होता है।

'त् कौन है ?' अग्निने कहा—'मेरा नाम प्रसिद्ध है, मुझे अग्नि कहते हैं और जातवेदस् मी कहते हैं।' ब्रह्मने फिर पूछा—'यह सब तो ठीक है; परन्तु हे अग्नि! तुझमें किस प्रकारका सामर्थ्य है, त् क्या कर सकता है ?' अग्निने कहा—'हे यक्ष! इस पृथिवी और अन्तरिक्षमें जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम पदार्थ हैं उन सबको मैं जलाकर भस्म कर सकता हूँ।'

व्रसने सोचा कि इसका अहङ्कार वार्तोसे नहीं दूर होगा, इसको कुछ चमकार दिखलाना चाहिये। यों सोचकर ब्रह्मने उसमेंसे अपनी शक्ति खींच ली और 'तस्मै तृणं निद्धौ'—उसके सामने एक सूखे धासका तिनका डाल्कर कहा कि 'और सबको जलानेकी बात तो पीछे देखी जायगी, पहले 'पतइह'—इस तृणको तू जला !'

अग्निदेवता अपने पूरे बेगसे तृणके निकट गये और उसे जलानेके लिये सर्व प्रकारसे यह करने लगे, परन्तु तृणको नहीं जला सके। टलासे उनका मस्तक नीचा हो गया और अन्तमें यक्षसे विना कुछ कहे ही अग्निदेवता अपना-सा मुँह लिये देवताओं के पास लीट आये और कहा कि 'मैं तो इस वातका पता नहीं लगा सका कि यह यक्ष कीन है ?'

इसके बाद देवताओंने वायुसे कहा कि 'हे वायो ! तुम जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है ।' वायुदेव 'बहुत अच्छा' कहकर यक्षके पास गये; परन्तु उनकी भी अग्निकी-सी दशा हो गयी, वे बोल नहीं सके— यक्षने पूछा, 'त कोन है ?' वांयुने कहा—'मैं वायु हूँ, मेरा नाम और गुण प्रसिद्ध है—मैं गमनिक्रया करनेवाला और पृथ्वीकी गन्यको वहन करनेवाला हूँ। अन्तरिक्षमें गमन करनेवाला होनेके कारण मुझे मातरिक्षा भी कहते हैं।' यक्ष्मने कहा—'तुझमें क्या सामर्थ्य है ?' वायुने कहा—'इस पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो कुल भी पदार्थ हैं उन सबको मैं अहण कर सकता हूँ ( उड़ा सकता हूँ)।' ब्रह्मने वायुके सम्मुख भी वहीं स्खा तिनका रख दिया और कहा 'प्रस्वाहरूब'—इस तिनकेको उड़ा दे।

बायुने अपना सारा वल लगा दिया, परन्तु तिनका हिला भी नहीं । यह देखकर बायुदेव बड़े लजित हुए और तुरन्त ही देवताओंके पास आकर उन्होंने कहा—'हे देवगण! पता नहीं, यह यक्ष कौन है; मैं तो कुछ भी नहीं जान सका।'

जब मुनीमोंसे काम नहीं होता तब मालिककी बारी आती है। इसी न्यायसे देवताओंने इन्द्रसे कहा कि 'हे देवराज! अब आप जाइये।' इन्द्र यक्षके समीप गये। देवराजको अभिमानमें मरा हुआ देखकर यक्षरूपी ब्रह्म वहाँसे अन्तर्धान हो गये, इन्द्र-का अभिमान चूर्ण करनेके लिये उनसे वाततक नहीं की। इन्द्र लिजत तो हो गये, परन्तु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ध्यान करने लगे। इतनेमें उन्होंने देखा कि अन्तरिक्षमें अत्यन्त शोभायुक्त और सब प्रकारके उत्तमोत्तम अल्झारोंसे विभूषित हिमवान्की कन्या

भगवती पार्वती उमा खड़ी हैं। पार्वतीके दर्शन कर इन्द्रको हुई हुआ और उन्होंने सोचा कि पार्वती नित्य ज्ञानबोधस्वरूप भगवान् शिवके पास रहती हैं, अतएव इन्हें यक्षका पता अवस्य ही माल्म होगा। इन्द्रने विनयमावसे उनसे पूछा—

'माता ! अभी जो यक्ष हमें दर्शन देकर अन्तर्धान हो गये वे कौन थे ?' उमाने कहा—'वह यक्ष प्रसिद्ध ब्रह्म था। हे इन्द्र ! इस ब्रह्मने ही असुरोंको पराजित किया है, तुम लोग तो केवल निमित्तमात्र हो; ब्रह्मके चिजयसे ही तुम लोगोंकी महिमा बढ़ी है और इसीसे तुम्हारी पूजा भी होती है। तुम जो अपना विजय और अपनी महिमा मानते हो सो सब तुम्हारा मिथ्या अभिमान हैं, इसे त्याग करो और यह समझो कि जो कुछ होता है सो केवल उस ब्रह्मकी सत्तासे ही होता है।'

उमाके वचनोंसे इन्द्रकी आँखें खुळ गयाँ, अभिमान जाता रहा। मझको महान् शक्तिका परिचय पाकर इन्द्र छोटे और उन्होंने अग्नि और वायुको भी महाका उपदेश दिया। अग्नि और वायुने भी महाको जान लिया। इसीसे ये तीनों देवता सबसे श्रेष्ठ हुए। इनमें भी इन्द्र सबसे श्रेष्ठ माने गये। कारण, उन्होंने महाको सबसे पहले जाना था। इससे यह सिद्ध होता है कि महाको सबसे पहले जाननेवाला ही सर्वश्रेष्ठ है।

(केन उपनिपद्के आधारपर)



## (२)

## अमोखा अतिथि

त्ययुगका पवित्र काल है । देशमरमें यहांका प्रचार हो रहा है । यहचूमसे और उसकी पवित्र सीरभसे आकाश भरा हुआ है । वेदके वरद मन्त्रोंसे दिशाएँ गूँजती हैं । यहका हिन प्रहण करनेके लिये स्वर्गसे देवगण पृथिवीपर उतरते हैं । पवित्र और आनन्दमधी बाइध्वनिसे समस्त जीव प्रफुछित हो रहे हैं । यहकती यहकी



अतिथि नचिकेताकी सेवामें यमराज

पूर्णाद्वित होनेपर परम श्रद्धासे ऋित्वक्गणको दक्षिणा वाँटते हैं। अक्षांक्षारहित होकर साच्विक यक्षकर्ता वेदविधिका पूर्णतया पालन करते हुए समस्त कार्य सम्पादन करते हैं। ऐसे पित्रत्र युगमें ऋिप याजश्रवाके सुपुत्र उदालक सुनिने विश्वजित् नामका एक यक्ष किया। इस यक्षमें सर्वख दान करना पड़ता है। तदनुसार बाजश्रवाके पुत्र) उदालकने भी 'सर्ववेदसं ददी'—अपना सारा धन ऋपियोंको दे दिया। ऋपि उदालकि निचकेता नामक एक पुत्र था। जिस समय ऋपि ऋित्वज और सदस्योंको दक्षिणा बाँट रहे थे और उसमें अच्छी-बुरी सभी तरहकी गीएँ दी जा रही थी उस समय बालक निचकेताने विभिन्न अन्तःकरणमें श्रद्धाने प्रवेश किया। निचकेताने अपने मनमें सोचा—

पीतोदका जग्धतृणा दुम्धदोहा निरिन्द्रियाः । अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत्॥

(कठ०१।१।३)

'जो गीएँ ( अन्तिम बार ) जल पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं और दूध दुहा चुकी हैं; जो शक्तिहीन अर्थात् गर्भ धारण करनेमें असमर्थ हैं, ऐसी गायोंको जो दान करता है वह उन लोकोंको प्राप्त होता है जो आनन्दसे शृन्य है।'

यज्ञके बाद गौदान अवस्य होना चाहिये, परन्तु नहीं देने योग्य गौके दानसे दाताका उच्टा अमङ्गठ होता है। इस प्रकारकी भावनासे सरव्हदय नचिकेताके मनमें बड़ी वेदना हुई और अपना बच्चितान देकर पिताका अनिष्ट निवारण करनेके ठिये उसने कहा—

तत कस्मै मां दाखसीति।

'हे पिताजी! मैं भी आपका धन हूँ, मुझे आप किसको देते हैं ?' पिताने कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेताने फिर कहा—'पिताजी! मुझे किसको देते हैं ?' पिताने इस बार भी उपेक्षा की। धर्मभीरु नचिकेतासे नहीं रहा गया। उसने तीसरीवार फिर वही प्रश्न किया। ऋपि चिढ़ गये और खीझकर कह उठे—'तुम्हें देता हूँ मृत्युको'

#### 'मृत्यवे त्वा ददामीति'

पिताके क्रोधमरे वचन छुनकर नचिकेता सोचने लगा कि 'शिष्य और पुत्रोंको तीन श्रेणियाँ हुआ करती हैं—उत्तम मध्यम और अधम । जो गुरुका अभिप्राय समझकर उसकी आज्ञाकी कोई प्रतीक्षा किये विना ही सेवा करने लगते हैं वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पानेपर कार्य करते हैं वे मध्यम हैं। और जो गुरुका अभिप्राय समझ लेने और आज्ञा छुन लेनेपर भी गुरुकी इच्छानुसार कार्य नहीं करते वे अधम कहलाते हैं। मैं प्रथम श्रेणीमें चाहे न होऊँ पर दूसरीमें तो अवस्य हूँ; मैं अधम तो कदापि नहीं हूँ । मुझ सरीखे गुणसम्पन्न पुत्रको पिताजीने, न माल्म, क्यों यमको दे दिया ! मृत्यु-देवताका मुझसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ! सम्भवतः पिताजीने क्रोधके आवेशमें ही ऐसा कह दिया है; परन्तु जो कुल भी हो, पिताजीका वचन असत्य नहीं होना चाहिये।' यों विचारकर उसने यमराजके यहाँ जानेका ही निश्चय कर लिया। धन्य पितृमिक्ति और धन्य त्याग !!

पुत्रको व्यवस्था देख ऋषि एक ओर बैठे पछता रहे थे कि

मैंने कोधमें पुत्रसे क्या कह दिया, इतनेहीमें नचिकेताने जाकर पितासे कहा—

> अनुपदय यथा पूर्वे प्रतिपद्य तथापरे। दास्यमिव मर्त्यः पच्यते दास्यमिवाजायते पुनः ॥ (का०१।१।६)

'हे पितार्जा! अपने पूर्वजोंका व्यवहार देखिये, इस समयके साधु पुरुषोंका व्यवहार देखिये। उनके चरित्रोंमें न कभी पहले असत्य था और न अब हैं। असाधु लोग ही असत्यका आचरण किया करते हैं। परन्तु उस असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता। मनुष्य अनाजर्का तरह जराजीर्ण होकर मर जाता है और अनाजर्का तरह ही कर्मवरा पुनः जन्मता है। अतएव इस अनित्य संसारमें मिथ्या आचरणसे क्या प्रयोजन है श आप अपने सत्यका पालन कर मुझे यमराजके पास जानेकी आज्ञा दीजिये।'

पिताको बड़ा दुःख हुआ, परन्तु पुत्रकी सत्यपरायणता देखकर ऋपिने आज्ञा दे दी । नचिकेताने पिताके वचनोंको निभानेके छिये श्रमसदनकी ओर प्रयाण किया ।

#### यमराजका अतिथि

निर्भीकिचित्त निचिकेताने पिताकी आज्ञानुसार यमराजके घरपर आकर पता लगाया तो माल्म हुआ कि यमराज कहीं बाहर गये हुए हैं। निचकेताको तीन रात्रितक अन्नजल प्रहण किये त्रिना यमराजकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। तीसरं दिन यमराजके छोटनेपर घरके लोगोंने उनसे कहा-— वैश्वातरः प्रविशति अतिथिर्ज्ञाहाणो गृहान्। तस्येता शानित कर्यन्ति हर वैवस्वतोदकम् ॥

(कर० १।१।७)

'साक्षात् अग्नि ही बाह्यण-अतिथिके रूपमें घरमें प्रवेश करते हैं। साध गृहस्थ उस अतिथिएप अग्निके दाहकी शान्तिके लिये उसे जल ( पादार्घ्य ) दिया करते हैं । अतएव हे वैवस्रत ! आप उस ब्राह्मण बालकके पैर घोनेके लिये जल ले जाइये ! अतिषि तीन दिनोंसे आपक्षी वाट देखता हुआ अनशन लिये बैठा है, अतएव आप खयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह शान्त होगा ।'

> आशाप्रतीक्षे सङ्**त**् सन्तां च इष्टापूर्ते पुत्रपशुरक्ष सर्वान । एतद् बृङ्के पुरुपस्याल्पमेघसी यस्यानश्चन वसति ब्राह्मणो गृहे॥

(काठ० १।१।८)

'जिस अल्पबुद्धि पुरुपके घरपर अतिथि ब्राह्मण विना भोजन किये रहता है उस मन्द्वुद्धिकी सारी आशा और प्रतीक्षाएँ—ज्ञात और अज्ञात वस्तुओंके प्राप्त होनेकी इच्छाएँ, उनके संयोगसे प्राप्त होने-बाट्य फट, उसकी सम्पत्ति, पुत्र, पशु, सत्यभापण, यज्ञ और सारे पूर्त ( कुएँ, तालाव, धर्मशाला आदि बनानेका पुण्य ) नष्ट हो जाते हैं। इस वातको सुनकर यमराज जलसे मरा हुआ खर्णकल्जा लेकर दौड़े और अतिथि नचिकेताको पादार्घ्य देकर आदरपूर्वक कहने छगे-

> तिस्रो रात्रीर्यदवात्सीर्गृहे मे ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः । अनश्रम

#### नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् खस्ति मेऽस्तु तस्मात्प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व॥

(बाठ०१।१।९)

'हे ब्राह्मण! तुम नमस्कार करने योग्य अतिथि होकर मेरे घर-पर तीन दिनसे विना कुछ खाये पड़े हो, तुमको नमस्कार है और इससे मेरे दोषकी निचृत्ति होकर मेरा कल्याण हो। मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। अतएव तुम प्रत्येक रात्रिके छिये एक-एक वर-के हिसाबसे कुछ तीन वर मुझसे मोंग छो!'

यमराजके द्वारपर तीन दिनतक अतिथि भूखा पड़ा रहे, कितना बड़ा अपराध ! प्राचीन भारतमें अतिथिसेवा गृहस्थका सबसे आवश्यक कर्म माना जाता या । धर्मशास्त्रोंमें लिखा है कि अतिथिको साक्षात् नारायण मानकर उसकी सेवा करनी चाहिये। जो गृहस्थ अतिथिसेवासे शून्य है, उसके समस्त ग्रुम कर्मोको वह भूखा अतिथि छे जाता है । भारतके वैदिक युगमें घरपर आये हुए अतिथि-नारायणकी बड़ी सेवा होती थी। यमराजका यह उदाहरण बड़े ही महत्त्वका है । जिस दिनसे भारतने इस परसेवा-व्रतके बन्धनको ढीला कर दिया. जबसे भारतके गृहस्य केवल अपने स्री-पुत्रोंके भोगविलासकी सामग्रियोंका प्रवन्ध करनेमें ही कर्तन्यकी इतिश्री मानने छगे, जबसे अतिथि-नारायणोंके छिये गृहस्थका द्वार बन्द होने लगा, तमीसे भारतकी दुर्गति आरम्भ हो गयी ! अस्तु, यमराजकी बातको सनकर 'सदा सन्तुष्ट' निचकेताने यह सोचकर

कि पिताको सुख पहुँचाना ही पुत्रका सबसे प्रथम कर्तन्य है, यमराजसे यही पहला वर माँगा---

शान्तसङ्करणः सुमना यथा स्थाद्
वीतमन्युगौतमो मामि मृत्यो।
त्वत्प्रसुष्टं माभिवदेत् प्रतीत
पतस् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे॥
(कट०१।१।१०)

'हे मृत्यो ! तीन वरोंमेंसे मैं प्रथम वर यही माँगता हूँ कि मेरे पिता मेरे प्रति शान्तसंकल्प, प्रसन्नचित्त और क्रोधरहित हो जायाँ । और जब मैं आपके यहाँसे छीटकर घर जाऊँ तो वे मुझे पहचानकर सुझसे प्रेमसे बातचीत करें।'

यमराजने 'तथास्तु' कहकर कहा कि 'मेरे द्वारा तुम्हारे वापिस छौट जानेपर तुम्हारे पिता पहलेकी भाँति तुम्हें पहचान लेंगे; मृत्युके मुखसे छूटे हुए तुमको देखकर ने मुखसे सोयेंगे और उनका क्रोध शान्त हो जायगा।

पितृभक्त बाल्ककी पहली कामना पूर्ण हुई । निचकेताने इस प्रकार पिताका सुख सम्पादनकर फिर समस्त जीवोंके मङ्गल्के लिये स्वर्गते साधन अग्नितस्वको जाननेके लिये यमराजसे कहा—'हे मृत्यो ! खर्गमें कुछ भी भय नहीं है; वहाँ न आप (मृत्यु ) हैं, न किसीको बुढ़ापेका भय है; मूख-प्याससे पार होकर और शोकसे तरकर वहाँ पुरुष वड़ा आनन्द भोगता है। अतएव हे मृत्यो ! आप उस स्वर्गके साधनमूत अग्निको यथार्यक्एसे जानते हैं । मुझ अद्भावान्को आप वह वतलाइये । कारण, उसको जानकर लोग

स्वर्गमें रहकर अमृतत्वको (देवत्वको) प्राप्त होते हैं। यह मैं दूसरा वर माँगता हूँ।'

यमराजने बड़ी तपस्या करके अग्निविद्याको जाना था। बास्तविक अधिकारी विना इस विद्याको देनेसे दाता और गृहीता दोनोंमेंसे किसीका कल्याण नहीं होता। परन्तु आज नचिकेताको उत्तम जिज्ञासु जानकर अग्नितत्त्वका महत्त्व बतलाते हुए यमराज बोले—

> प्र ते ब्रवीमि तदु में निवोध स्वर्थमिश्च निविकेतः प्रजानन् । अनन्तलोकाप्तिमधो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् ॥ (करु १ । १ । १४)

'हे निचकेता ! मैं उस स्वर्गके साधनसूत अग्निको भर्लाभाँति जानता हूँ और तुमको बतलाता हूँ, तुम इसको अच्छा तरह छुनो। यह अग्नि अनन्त (स्वर्ग) लोककी प्राप्तिका साधन है, विराट्रूपसे जगत्की प्रतिष्ठाका मूल कारण है। इसे तुम विद्वानोंकी बुद्धिरूप ग्रहामें स्थित जानो।'

इसके अनन्तर यमराजने निचकेताको समस्त छोकोंके आदि-कारण उस अग्निको और उसके छिये जैसी और जितनी ईटें चाहिये, वे जिस प्रकार रक्खी जानी चाहिये, सो सब बतलाया अर्थात् यज्ञस्थानके निर्माणके छिये आवस्यक सामग्रियों और अग्निचयन करनेकी विधिको बतलाया। तीक्ष्णबुद्धि निचकेताने यमराजकी कही हुई सारी बातोंको दुहराकर अपनी प्रतिभाको सिद्ध कर दिया। यमराजको बालकको अप्रतिम योग्यता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई श्रीर उन्होंने पहले तीन बरोंके अतिरिक्त एक चौथा यह वर और दिया कि---

तचैच नाम्ना भवितायमग्निः

खुद्धां चेमामनेकरूपां गृहाण॥

(याठ० १ । १ । १६)

'मैंने जिस अग्निर्का वात तुमसे कही वह तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी। और तुम इस विचित्र रह्मोंवाटी शब्दवती मालकों भी प्रहण करो।' निचकेताका ते जोदीत भुखमण्डल प्रसन्नतासे भर गया। यमराज फिर नोले 'जिसने यथार्थरूपसे मातापिता और आचार्यके उपदेशानुसार तीन वार नाचिकेत अग्निकी उपासना कर यह, वेदाध्ययन और दान किया है वह जन्म और मृत्युको तर जाता है और जब वह भाग्यवान् पुरुप उस अग्निको ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ, ज्ञानसम्पन्न पूजनीय देव जानता है तव वह शान्तिको प्राप्त होता है। जो नाचिकेत अग्निके खरूप, संख्या और आहुति देनेकी प्रणालीको जानकर उसकी उपासना करता है वह देहपातसे पहले ही मृत्युके पाशको तोड़कर और शोकरहित होकर खर्गमें आनन्दको प्राप्त होता है।'

नाचिकेत अग्निको स्वर्गका साधन वतलाकर और उसकी कुछ और प्रशंसा करके यमराजने नचिकेतासे कहा—'चृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व'—'हे नचिकेता! अव तीसरा वर माँगो।'

#### अधिकारिपरीक्षा

पिताकी प्रसन्तताका वर इस छोकके छिये और खर्गके साधन अग्निका ज्ञान परछोकके छिये वरकर नचिकेता सोचता है कि क्या

खर्गसुखर्मे ही जीवका परम कल्याण है ? खर्गसे भी तो पुण्यात्माओंका पुण्य क्षय होनेपर वापिस छौटना सना जाता है, अतएव अब तीसरे वरसे उस मृत्युतत्त्व या आत्मतत्त्वको जानना चाहिये जिसके जाननेपर और कुछ जानना वाकी नहीं रह जाता । यों सोचकर 'आत्मा परलोकमें जाता है या नहीं, मरनेके वाद आत्माकी क्या गति होती है ?'-इस आत्मज्ञानके जटिल प्रश्नको समझनेके हेत्रसे निचकेताने यमराजसे कहा-'मृत मनुष्यके विषयमें एक संशय है। कोई कहते हैं-शारीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिके अतिरिक्त देहान्तरसम्बन्धी कोई अन्य आत्मा है । कोई कहते हैं, ऐसा कोई खतन्त्र आत्मा नहीं है । प्रत्यक्ष या अनुमानसे इस विषयका कोई निर्णय नहीं हो सकता । आप मृत्युके अधिपति देवता हैं, अतएव मैं यह आत्म-तत्त्र आपसे जानना चाहता हूँ । यही तीसरा वर मैं माँगता हूँ ।' नचिकेताका महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराजने सोचा--- 'ऋषि-कुमार वालक होनेपर भी है बड़ा ही बुद्धिमान, कैसे गोपनीय तत्त्व-को जानना चाहता है। परन्तु आत्मतत्त्व उपयुक्त पात्रको ही बतलाना उचित है, अनधिकारीके समीप आत्मतत्त्व प्रकट करनेसे हितके स्थानमें प्रायः अनिष्ट ही हुआ करता है । इसिछेये पहछे पात्र-परीक्षाकी आक्स्यकता है।' यों विचारकर यमराजने इस तत्त्व-की कठिनताका बखान करके नचिकेताको टालना चाहा। यमराजने कहा—'देवताओंको भी पहले इस विषयमें सन्देह हुआ था । इस आत्मतत्त्वका समझना कोई आसान बात नहीं, यह

वड़ा ही सूक्ष्म विषय है; अतएव हे नचिकेता ! तुम दूसरा वर माँगो, इस वरके लिये मुझे मत रोको ।'

नचिकेता विपयमां किनताका नाम सुनकर घवराया नहीं, परन्तु और भी अधिक दढ़तासे कहने लगा—'हे मृत्यों! पूर्वकालमें देवताओंको भी जब इस विपयम सन्देह हुआ था और जब आप भी कहते हैं कि यह विपय आसान नहीं हैं, तब सुन्ने इस विपयका समझानेवाला आपके समान दूसरा बक्ता हूँढ़नेपर भी कोई नहीं मिल सकता। आप किसी दूसरे बरके लिये कहते हैं; परन्तु मैं समझता हूँ कि इसकी तुल्नाका और कोई वर नहीं है, क्योंकि यही कन्याणकी प्राप्तिका हुतु है। अतएव सुन्ने यही समझाइये!'

किसी विषयको जब नहीं बतलाना होता है तो सबसे पहले उसकी कठिनताका भय दिखलाया जाता है । यमराजने भी परीक्षाके लिये यहीं किया, परन्तु नचिकेता इस परीक्षामें उसीर्ण हो गया। अवकी बार यमराजने और भी कठिन परीक्षा लेनी चाही। साधककी परीक्षाके लिये दो ही प्रधान शख होते हैं—एक 'भय' और दूसरा 'लोभ'। नचिकेता भयेंसे नहीं लिगा, इसलिये अब यमराजने दूसरे शख लोभका प्रयोग उसपर किया। यमराजने कहा—

'वाळक ! तुम क्या करोगे ऐसे वरको छेकर ? तुम प्रहण करो इन सुखकी विशाल सामप्रियोको'---

शतायुषः पुत्रपौत्राम् सृणीष्व वहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वाम्।

#### भूमेर्महदायतनं चृणीप्व सर्यं च जीव शरदो यावदिच्छिसि॥

(कठ० १।१।२३)

'सौ-सौ वर्ष जीनेवाले पुत्र-पीत्र माँगो, गौ आदि बहुत-से पशु, हायी, सुवर्ण, घोड़े और विशास्त्र भूमण्डलका राज्य माँगो और इन सबको भोगनेके लिये जितने वर्ष जीनेकी इच्छा हो उतने ही वर्ष जीते रहो।' इतना ही नहीं,—

पतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं

हुणीष्व विन्तं विरजीविकां च।

महाभूभौ निवकेतस्त्वमेधि

कामानां त्वा कामभाजं करोधि॥

(कठ० १।१।२४)

'इसिके समान और कोई वर चाहो तो उसे, और प्रचुर धनके साथ दीर्घजीवन माँग छो; अधिक क्या इस विशाल भूमिके तुम सम्राट् वन जाओ । मैं तुम्हें अपनी सारी कामनाओंका इच्छा-नुसार भोगनेवाला बनाये देता हूँ।' इसके सिवा—

ये ये कामा दुर्लभा सत्यंत्रीके
सर्वान् कामा इन्द्रन्द प्रार्थयस्य ।

इमा रामाः सरयाः सत्यां
न हीहचा त्रम्भनीया मनुष्यैः ।

आभिर्मत्रचिभाः परिचारयस्य

नचिकेती मरणं मानुप्राक्षीः ॥

(कठ० १ । १ । २ ५ )

'जो-जो मोग मृत्युटोकमें दुर्ङम हैं, उन सत्रको तुम अपनी इच्छानुसार माँग छो । ये रखोंसमेत और वाद्योंसमेत जो सुन्दर रमणियाँ हैं, ऐसी रमणियाँ मनुष्योंको नहीं मिल सकतीं । मेरे द्वारा दी हुई इन सारी रमणियोंसे तुम अपनी सेवा कराओ; परन्तु, हे नचिकेता ! मुझे मरणसम्बन्धी (मृत्युके बाद आत्मा रहता है या नहीं ) यह प्रश्न मत पृछो ।'

संसारमें ऐसा कौन है जो विना चाहे इतनी भोगसामिप्रयों और उनके भोगनेके छिये दीर्घ जीवन व्यापी सामर्थ्य प्राप्त होनेपर भी उन्हें नहीं चाहेगा, सुनतेही छार टपकने छगती है; परन्तु विचार और वैराग्य-की उच्च भूमिकापर पहुँचा हुआ निचकेता अटल और अचल है, यम-राजके प्रलोमनोंका उसके मनपर कोई असर नहीं हुआ। सत्य है—

रमाविकास राम अनुरागी। तजत बमन इव नर बढ़मागी॥

'जो बड़भागी रामके प्रेमीजन हैं वे रमाके विद्यासको (भोगों-को) वमनके समान त्याग देते हैं।' जिसने एक वार विश्वविमोहन मनोहर झाँकीको अनोखी छटा देख छी, वह फिर विपयोंकी ओर भूडकर भी नहीं झाँकता । नचिकेताने कहा—'हे मृत्यो ! आपने जिन भोग्य वस्तुओंका वर्णन किया वे कट-तक रहेंगी या नहीं, इसमें भी सन्देह है। ये मनुष्यकी सारी इन्द्रियोंके तेजको हरण कर देती हैं। आपने जो दीर्घजीवन देना चाहा है, वह भी अनन्त काटको तुटनामें बहुत थोड़ा ही है। जब ब्रह्माका जीवन मी अन्य काटको है तब औरांकी तो बात ही क्या है ! अतएव मैं यह सब नहीं चाहता। आपके रथ, घोड़े, हायी और नाच-गान आपके ही पास रहें।' 'धनसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता; जहाँ केवल कामनाका हो विस्तार है, वहाँ तृप्ति कैसी! भोगविलासकी तृष्णामें अभाव और अपूर्णतामें अतृप्ति और आकांक्षाके सिवा और क्या रह सकता है! अतएव 'घरस्तु मे चरणीयः स एव'—मुझे तो वही आत्मतत्त्वरूप वर चाहिये! मला, अजर और अमर देवताओंके समीप आकर नीचेके मृत्युलोकका जरामरणशिल कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अस्थिर और परिणाममें दुःख देनेवाले विषयोंको चाहेगा! शारीरके सौन्दर्य और विषयभोगके प्रमादोंको अनित्य और क्षणमङ्कुर समझकर मी कौन ऐसा समझदार होगा जो संसारके दोर्घजीवनसे आनन्द मानेगा! अतएव, हे मृत्यो! जिसके विषयमें लोग संशय करते हैं, जो महान् परलोकके विषयमें निर्णयात्मक आत्मतत्त्वविज्ञान है, मुझे वही दीजिये।

योऽयं वरो गृहमनुप्रविष्टो

नान्यं तसान्नचिकेता वृणीते।

(कठ० १।१।२९)

यह आत्मतत्त्वसम्बन्धी वर गृढ़ होनेपर भी नचिकेता इसके सिवा, दूसरा ( अज्ञानी पुरुषोंद्वारा इच्छित ) अनित्य वर नहीं चाहता !!

इस अग्निपरीक्षामें भी नचिकेता उत्तीर्ण हो गया। यमराजने अव नचिकेताको आत्मज्ञानका पूर्ण अधिकारी समझा। वास्तवमें जो इस मायामय जगत्के सारे झुखोंके मनोहर चित्र, धनके प्रछोमन, रमणियोंके रमणीय प्रणय-बन्धन और कमनीय कीर्तिकी कामना आदि सभी पदार्थोंको आत्मज्ञानकी तुल्नामें काकविष्ठावत् या जहरके लड्डुओंके समान अस्यन्त हेय और त्याज्य समझता है, जो इस लोक और परलोकके बड़े-से-बड़े मोगोंको तुल्ल समझकर

सबको लात मार सकता है वही आत्मज्ञानका यथार्थ अधिकारी है। परन्तु जो कौड़ी-कौड़ीके लिये जन्म-जन्मान्तरतक वैरमावको आश्रय देनेके लिये तैयार रहते हैं और काम पड़नेपर आत्मज्ञानके सिवा दूसरी बात नहीं करते, वैसे लोग किस अधिकारके प्राणी हैं, इस बातको विञ्च पाठक खयं सोच लें। विषयवैराय्य, साधुसंगित और भजन-साधनके प्रभावसे पहले आत्मज्ञानका अधिकार प्राप्तक कर तदनन्तर उसकी प्राप्तिके लिये प्रयन्न करना चाहिये, नहीं तो उभयश्रष्ट होनेकी ही अधिक सम्मावना है!

#### श्रेय और प्रेय

यमराजने निचकेताको परम वैराग्यवान्, निर्माक और उत्तम अधिकारी समझकर परम प्रसन्न होकर कहा कि 'हे निचकेता! एक क्ट्नु श्रेय (कल्याण) है और दूसरी क्ट्नु प्रेय है (श्रेय मनुष्यके वास्तविक कल्याण मोक्षका नाम है और प्रेय खी-पुत्र, धन-मानादि प्रिय छगनेवाले पदार्थोका नाम है)। इन दोनोंका भिन्न-मिन प्रयोजन है और ये अपने-अपने प्रयोजनमें मनुष्यको बाँधते हैं। इन दोनोंमेंसे जो श्रेयको ग्रहण करता है उसका कल्याण (मोक्ष) होता है और जो प्रेयको चुनता है वह आपातरमणीय धन-मानादि-में फँसकर पुरुषार्थसे श्रष्ट हो जाता है।

'श्रेय और प्रेय दोनोंमेंसे मनुष्य चाहे निसको ग्रहण कर सकता है। बुद्धिमान् पुरुष श्रेय और प्रेय दोनोंके गुण-दोषोंको मळीभाँति समझकर उनका मेद करता है और नीरक्षीरिनवेकी इंसकी तरह प्रेयको त्यागकर श्रेयको ग्रहण करता है। परन्तु मूर्खी लोग 'प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते'—योगक्षेमके लिये यानी प्राप्त क्षी, पुत्र, धनादिकी रक्षा, और अप्राप्त भोग्य पदांशींकी प्राप्तिके लिये प्रेयको ही अहण करते हैं। हे नचिकेता!—

स त्वं प्रियान् प्रियरूपाँश्च कामा
निमध्यायम्नचिकेतीऽत्यसाक्षीः ।

नैतां सुद्धां वित्तमयीमनाप्तो

यस्यां मद्धन्ति वहवी मनुष्याः ॥

(करु १ । १ । १

'तुमने मेरे द्वारा बार-बार प्रलोभन दिखलाये जानेपर भी जो प्रिय जी-पुत्रादि और प्रियरूप अप्तरादि समस्त भोग्य विषयोंको अनित्य समझकर त्याग दिया, इस द्रव्यमयी निकृष्ट गतिको तुम नहीं प्राप्त हुए, जिसमें कि साधारणतः बहुत-से मनुष्य हुवे रहते हैं !'

इस मापणसे यमराजने निचकेताके विवेक और वैराग्यकी विशेष प्रशंसा कर वित्तमयी संसारगतिकी निन्दा की और साथ ही विवेक-वैराग्यसम्पन्न मनुष्य ही ब्रह्मज्ञानका अधिकारी है, यह भी स्र्चित किया। इसके अनन्तर श्रेय और प्रेयके परस्पर विपरीत फल उत्पन्न करनेके कारणकी मीमांसा करते हुए यमराज कहने लगे—

दूरमेते विपरीते विषयी

अविद्या या च विद्येति द्याता।
विद्यामीष्टिनं निधकेतसं मन्ये

न त्या कामा बहवीऽस्रोद्धपन्त ॥

(करु १ । २ । ४ )

'विद्या और अविद्या ये दोनों प्रसिद्ध हैं, ये दोनों एक दूसरे-से अत्यन्त विपरीत और भिन्न-मिन्न तरफ छे जानेवाली हैं। हे नचिकेता ! मैं तुम्हें विद्याका अभिलायी मानता हूँ, क्योंकि तुम्हें बहुत-से भोग भी नहीं छुभा सके।'

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं घीराः पण्डितंमन्यमानाः । हन्द्रस्यमाणाः परियन्ति मृहा
अन्धेनैव नीयमाना यथान्याः॥

(कठ०१।२।५)

'अविद्यामें पड़े हुए भी जो लोग अपनेको वड़े बुद्धिमान् और पण्डित मानते हैं वेभोगकी इच्छा करनेवाले मृहजन अन्वेसे चलाये हुए अन्धोंकी तरह चारों ओर ठोकरें खाते भटकते फिरते हैं।'

वास्तवमें आजकळ जगत्में ऐसे अनेक मनुष्य हैं जो विना समझे-बूझे ही अपनेको तत्त्वज्ञानी माने हुए हैं। यदि उनके अन्तः-करणका दृश्य देखा जाय तो उसमें नाना प्रकारकी कामनाओंका ताण्डवनृत्य होता हुआ दिखायी पड़ता है। परन्तु वातों और तकोंमें कहींपर ब्रह्मज्ञानमें जरा-सी भी त्रुटि नहीं दीखती। यमराजके कथनानुसार इस प्रकारके मिध्याज्ञानियोंके ळिये मोक्षका द्वार वन्द रहता है और उन्हें पुनः-पुनः आवागमनके चक्रमें ही ठोकरें खानी पड़ती हैं। 'पुनरिप जननं पुनरिप मर्गं पुनरिप जननीजठरें शयनम्' ऐसा क्यों होता है ! यमराज कहते हैं—

> न साम्परायः प्रतिमाति वाछं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूहम्।

'धनके मोहसे मोहित, प्रमादमें रत रहनेवाले मूर्खको परलोक या कल्याणका मार्ग दीखता ही नहीं।' वह तो केवल—

#### अयं छोको नास्ति पर इति मानी

पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥

(कठ० ११२१६)

'यहीं मानता है कि इत-पुत्रादि भोगोंसे भरा हुआ एकमात्र यही छोक है, इसके सिवा परछोक कोई नहीं है। इसी मान्यताके कारण उसे वारंबार मेरे ( मृत्युके ) अधीन होना पड़ता है!'

यमराज फिर बोले कि 'हे निचकेता! आत्मज्ञान कोई साधारण-सी बात नहीं है। अनेक लोग तो ऐसे हैं जिनको आत्माके सम्बन्धकी बातें सुननेको ही नहीं मिलतीं। बहुत-से लोग सुनकर भी इसे जान नहीं सकते, आत्माका वक्ता भी आश्चर्यरूप कहीं ही कोई मिलता है और इस आत्माको प्राप्त करनेवाला भी कहीं कोई एक निपुण पुरुष ही होता है, इसी प्रकार किसी निपुण आचार्यसे शिक्षाप्राप्त कोई विरला ही आश्चर्यरूप पुरुष आत्माको जाननेवाला होता है ।'\*

'किसी सावारण मनुष्यके विवेचनसे आत्माका यथार्थ ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान तभी होता है जब उसका उपदेश किसी अनन्य (अभेददर्शी) समर्थ पुरुषके द्वारा किया जाता है, नयोंकि यह (आत्मा) सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म होनेके कारण सर्वथा अतर्क्य है। यह ज्ञान तर्कसे प्राप्त नहीं होता, यह तो किसी अछौकिक ब्रह्मज्ञानीके द्वारा बतछाया जानेपर ही प्राप्त होता है। हे नचिकेता!

<sup>#</sup> गीता अ० २ । २९ में इसी आशयका श्रीक है ।

तुमने ऐसा पुरुष पाया है, बास्तवमें तुम सत्य-वारणासे सम्पन हो । तुम-जैसा जिज्ञासु मुझे मिळता रहे ।'

यों कहकर यमराजने सोचा कि यदि नचिकेताके मनमें कर्मकाण्डके फलोंकी अनित्यताके सम्बन्धमें कुछ भी सन्देह रह गया तो उसका परिणाम जुभ नहीं होगा। अतएव यमराजने कहा—

'हे नचिकेता! मैं जानता हूँ कि धनराशि अनित्य है और अनित्य वस्तुओंसे नित्यवस्तुकी प्राप्ति नहीं होती। यों जानते हुए भी मैंने अनित्य पदायोंसे स्वर्गसुखके साधनभूत नाचिकेत अग्नि-का चयन किया है। इसीसे मैंने यह आपेक्षिक अर्थात् अन्यान्य पदोंकी अपेक्षा नित्य (अधिककालस्थायी) यमराजका पद पाया है।

परन्तु, हे बस्स ! तुम तो सन्न प्रकारसे श्रेष्ठ हो, तुमने उस परम पदार्थके सम्मुख जगत्की चरम सीमाके मोग, प्रतिष्ठा, यज्ञ-फल्रूपी हिरण्यगर्भका पद, अभयकी मर्यादा (चिरकाल्स्थायी जीवन ), स्तुत्य और महान् ऐश्वर्यको हेय समझकर धैर्यके द्वारा त्याग दिया है। यथार्थमें तुम बड़े गुणसम्पन्न हो।

यद्यपि यह आत्मा—यह नित्य प्रकाशरूप आत्मा जीक्रूपसे हृदयमें विराजमान है तथापि सहजमें इसके दर्शन नहीं होते। नयोंकि यह अत्यन्त ही स्दम है, यह अत्यन्त गृढ़ है, समस्त जीवोंके अन्तरमें प्रविष्ट है, बुद्धिरूपी गुफामें छिपा हुआ है, राग-हेपादि अनर्थमय देहमें स्थित है और सबसे पुराना है। जब कोई धीर पुरुप इस देवताको अध्यातमयोगके द्वारा अर्थात् चित्तको विषयोंसे निवृत्तकर उसे आत्मामें समाहित करता है तब इसे जानकर वह हर्ष और शोकसे तर जाता है। कारण, आत्मामें हर्ष और शोकको कहीं मी स्थान नहीं, ये तो वास्तवमें केवल बुद्धिके विकारमात्र हैं। जिसने ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके द्वारा आत्मतत्त्वको सुनकर उसे सम्यक्षरूपसे धारण कर लिया है और धर्मयुक्त इस सूक्ष्म आत्माको जड शरीरादिसे पृथक् समझकर प्राप्त कर लिया है वही आनन्दधामको पाकर अतुल आनन्दमें रम जाता है। मैं समझता हूँ कि नचिकेताके लिये भी वह मोक्षका द्वार खुला हुआ है।

#### 'विवृतं सद्म नविकेतसं मन्ये'

यमराजके वचनोंसे अपनेको आत्मज्ञानका अधिकारी समझ-कर नचिकेताने कहा---

> अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृतास् । अन्यत्र भूताच भव्याच्च यत्तत्पद्दयसि तद्वद् । (कठ० १।२।१४)

'हे भगवन् ! आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो धर्म और अधर्मसे अतीत, तथा इस कार्य और कारणरूप प्रपन्नसे पृथक्, एवं भूत तथा भविष्यत्से भिन्न जिस सर्व प्रकारके व्यावहारिक विषयोंसे अतीत परम्रहाको आप देखते हैं उसे मुझे बतलाइये।'

#### साधन और स्वरूप

नचिकेताके प्रश्नको सुनकर यमराजने आत्माका खरूप

वतळानेसे पूर्व उसके साक्षात् साधन प्रणवका उपदेश आरम्म किया । यमराज बोळे----

> सर्वे वेदा यत्वदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पद्यसंग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्॥ \*

(कठ० १ । २ । ३५)

'समसा वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं, समस्रा तप जिसे बतलाते हैं अर्थात् जिसके लिये किये जाते हैं, जिसको प्राप्त करनेके लिये साचकगण ब्रह्मचर्यका अनुष्ठान किया करते हैं वह पद मैं संक्षेपमें बतलाता हूँ वह है 'ॐ'।'

वह परात्पर परमात्मा जो सब नामोंसे परे होनेपर भी सब नामोंमें भरा हुआ है, जो सर्वया नामविहीन होते हुए भी अनेक नामोंसे सम्बोधित किया जाता है, उसके समस्त नामोंमें 'ॐ' सर्वश्रेष्ठ है। ॐ शब्दब्रस्का प्रतीक है। यह अक्षर ही ब्रह्म है और इसी अक्षरको ब्रह्मस्क्ष्प समझकर इसकी उपासना करनेसे साधक जो चाहता है सो पाता है।

#### 'यो यदिञ्छति तस्य तत्।'

यह ओंकार ही ब्रह्मकी प्राप्तिका सबसे उत्तम और श्रेष्ठ अवलम्बन है और इसी अवलम्बनको जान टेनेसे ब्रह्मलोकर्मे महिमा होती है ।

श्रीताके अ०८ के ११ वें ख्रीकमें थोड़े-से अन्तरसे यही बात कही
 और आगे चलकर १३ वें ख्रीकमें प्रणवका साथन बतलाया है।

इस प्रकार प्रणवीपासनारूपी साधन बतलाकर अत्र यमराज आत्माका खरूप त्रतलाते हुए कहते हैं—

न जायते भ्रियते वा विपश्चिम्
नायं कुतश्चिष्ठ वसूव कश्चित्।
अजो नित्यः शाभ्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥
#

(कड० ११२ । १८)

'यह चैतन्यख़ख्प आत्मा न जन्मता है, न मरता है; न यह िससी दूसरेसे उत्पन्न हुआ है, न कोई दूसरा ही इससे उत्पन्न हुआ है । यह अजन्मा है, नित्य है, शाखत है और सनातन है; शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मरता ।' मरना और मारना सत्र शरीरमें है; आत्मा न कभी मरता है, न कोई उसे मार सकता है । शक्षादिसे देह कट जानेपर भी देहमें खित यह आत्मा ज्यों-का-त्यों बना रहता है । जिस प्रकार मकानके नष्ट होनेसे उसमें स्थित आकाश नप्ट नहीं होता, इसी प्रकार देहादिके नाशसे आत्माका नाश नहीं होता । इसीळिये यमराज कहते हैं—

> हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्। उमौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥†

> > (कठ०१।२।१९)

'अज्ञानी मारनेवाला समझता है कि 'मैं इसे मारता हूँ' और मरनेवाला समझता है—'मैं मरा हूँ'; परन्तु वे दोनों ही नहीं

श-† गीताके स० २ क्षेक १९-२० में वोड़ेन्से अन्दान्तरसे ये दोनों मन्त्र
 ज्यों-फे-त्यों हैं।

समझते हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो किसीको मारता है और न कोई मरता ही है।' यह आत्मा---

> अणोरणीयान् महतो महीया-नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्। (कठ०१।२।२०)

'जो स्क्मसे मी स्क्मतर है और जो महान्से भी महत्तर है, जो जीवकी हृदय-गुफामें छिपा हुआ है'—इसे वही देख पाता है जो कामनाओंसे रहित है, जो कमोंकी सिद्धि और असिहिमें समिचित्त है, जो छुत-बित-दारके उत्पत्ति या विनाशमें हर्प और शोकको नहीं प्राप्त होता, जो प्रत्येक अवस्थामें परमात्माकी एक अनन्त सत्ताको उपख्य्य करता हुआ शान्त और स्थिर रहता है। परन्तु जो इस प्रकारका नहीं है उसे आत्माके दर्शन नहीं होते। क्योंकि यह आत्मा निश्चल होनेपर भी दूरतक पहुँच जाता है, सोया हुआ ही सर्वत्र चला जाता है, बिद्या और बनादि मदयुक्त होते हुए भी मदरहित है। इसे मेरे अतिरिक्त अन्य कौन जान सकता है?

अशरीर<sup>्</sup> शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् । महान्तं विमुमात्मानं मत्वा धीरी न शोचति ॥ (कठ १ १२ । २२)

'यह समस्त अनित्य शरीरोंमें रहते हुए भी शरीररहित है, समस्त अस्थिर पदार्थोमें व्याप्त होते हुए भी सदा स्थिर है; इस नित्य और महान् विमु आत्माको जो घीर पुरुष जान छेता है वही शोकसे तर जाता है।' यह एक ही आत्मा सब ओरसे और सबंमें ज्यापकहोनेपर भी→ नायमात्मा प्रवचनेन छभ्यो

न मेघया न बहुना श्रुतेन ।#

'न तो यह वेदके प्रवचनसे प्राप्त होता है, न विशाल बुद्धिसे मिलता है और न केवल जन्ममर शाखोंके श्रवण करनेसे ही मिलता है।' यह मिलता है उसीको जो इसको पानेके लिये परम ज्याकुल हो जाता है और मिलता है उसको—

> यमेवेष बुणुते तेन उभ्य-स्तस्येष आत्मा विबृणुते तनू ९ स्वाम् ॥

(कठ० १। २। २६)
— जिसको यह खप्रकाश आत्मा खर्य खीकार कर हेता है और जिसके निकट अपना यथार्य खरूप प्रकट कर देता है।

सो जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हिह तुम्हिइ होइ जाई ॥

जवतक परमात्माको पानेके छिये हृदयमें व्याकुछता और अधीरता नहीं उत्पन्न होती, जवतक साधक निष्काम साधनसे सम्पन्न नहीं हो जाता, जवतक परमात्माके नित्य खरूपके साथ उसके मनका सर्वथा संयोग नहीं हो जाता नवतक सारी वार्ते और सारी क्रियाएँ ग्रुष्क और व्यर्थ हैं। ऐसे पुरुषका ज्ञान केवछ मौखिक और छोकरखकमात्र होता है। उससे कोई छाम नहीं होता। 'जो पापोंमें रत हैं; जो दम, शम तथा चित्तवृत्तियोंके निरोधरूप समाधिसे रहित है; जिसका मन अशान्त है उसको केवछ पाण्डित्यकी प्रचुरता और तर्कोकी तीक्ष्णतासे ही आत्म-

<sup>ें</sup> के गीताके अब ११ के ५३ वें क्षोकमें प्रायः ऐसे ही वचन हैं। ...

साक्षात्कार नहीं हो सकता ! जो शम-दमादि गुणोंसे युक्त है, जो शुद्ध, संयत और समाहितचित्त है, जो इन्द्रियटाटसाओंसे विरत है और जिसने अवण, मनन तथा निदिष्यासनदारा अभेद- रूप प्रज्ञान प्राप्त कर टिया है वही उस प्रज्ञानके द्वारा इस आत्माको प्राप्त होता है—'प्रधानेनेनमाय्नुयात्'।

जो साधनसम्पन्न नहीं हैं, उनको आत्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसी वातको वतलानेके लिये यमराजने फिर कहा कि 'हे नचिकेता ! देखो, दृसरोंकी तो वात ही क्या है, जो बातण और क्षित्रय समस्त धर्मोंके रक्षक और प्राणखरूप हैं, जो इतने श्रेष्ट हैं वे भी उस परमात्माके 'अन्न' वन जाते हैं । सबका संहार करनेवाला मृत्यु भी जिस परमात्माके भोजनका उपसेचन अर्थात् सागपात वन जाता है ऐसे उस महामिहमान्वित परमात्माको संसारके भोगोंमें आसक्त और साधनरिहत मनुष्य कैसे जान सकता है कि वह 'इस प्रकार' का है !'

आत्मा और परमात्माका निर्णय करके यमराजने शिष्यको कर्मसे अग्निविद्या और ज्ञानसे ग्रह्मिवद्याकी प्राप्ति बतलानेके लिये कहा, 'जो यजमानको दुःखसागरसे पार करनेके लिये पुलके समान है वही नाचिकेत अग्नि है—और जो संसारसागरसे पार होना चाहनेवालोंके लिये परम आग्रयखरूप है वही अक्षर पर्श्रह्म है। कर्मके द्वारा अपर्श्रह्मको और ज्ञानके द्वारा पर्श्रह्मको जानना चाहिये। जीवको मुक्तिके लिये जितने प्य हैं उन सबमें ज्ञान ही

सबसे प्रधान है । तदनन्तर यमराजने आत्माका स्थीरूपसे वर्णन करते हुए कहा—

> सारमानः रथिनं विद्धि शरीरः रथमेव तु । वुद्धि तु सार्राथे विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयाः स्तेषु गोवरान् । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीपिणः॥ (क्वरु १ । १ । १०४)

'शरीर रथ है, आत्मा रथका खामी रथी है, बुद्धि सारथी है, और मन छगाम है, ऐसा समझो । श्रोत्रादि इन्द्रियाँ घोड़े हैं, शब्द-स्पर्शादि विषय ही इनके दौड़नेका मैदान है और शरीर, इन्द्रिय तथा मनसे युक्त आत्माको मोक्ता कहते हैं।'

घोड़ोंसे ही रथ चलता है, परन्तु उस रथको चाहे जिस तरफ ले जाना लगाम हाथमें पकड़े हुए बुढ़िमान् सार्थीका काम है । इन्द्रियरूपी बळ्चान् और प्रमथनकारी घोड़े विषयरूपी मैदानमें मनमाना दौड़ना चाहते हैं, परन्तु यदि बुद्धिरूपी सारथी मनरूपी लगामको जोरसे खींचकर उन्हें अपने बशमें रखता है तो घोड़ों-की ताकत नहीं कि वे मनरूपी लगामके सहारे विना ही चाहे जिस तरफ दौड़ने लगें। यह सबको विदित है इन्द्रियाँ चास्तवमें विषयका प्रहण तभी कर सकती हैं जब मन उनके साथ हो। घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं जिस ओर लगामका सहारा होता है; परन्तु इस लगामको ठीक रखना सारथीके बल, चुद्धि और मार्गके ज्ञानपर निर्मर करता है। यदि बुद्धिरूप सारथी विवेक्सूर्ण खामीका आजाकारी, लक्ष्यपर सदा स्थिर, बल्वान् और

इन्द्रियरूपी अश्वोंकी सञ्चालनिक्यामें निपुण नहीं होता तो इन्द्रियरूपी दुए घोड़े उसके वशमें न रहकर लगामको अपने वशमें कर लेते हैं और परिणाममें वे स्थको रथीं और सारणी समेत चाहे जैसे बुरे स्थानमें ले जाकर पटक देते हैं। परन्तु---

> यस्तु विक्षानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा । तस्येन्द्रियाणि वक्ष्यानि सदश्वा इव सारथेः॥ (कठ० १ । ३ । ६)

'जिसकी बुद्धिमें विवेक होता है, जिसका मन एकाप्र और समाहित होता है उसकी इन्द्रियाँ अच्छे घोड़ोंकी तरह बुद्धिरूप सारयीके वश रहती हैं।'

जिसका मन निप्रहरिहत है, जो अविवेक्षी है और जो सदा अपिवत्र है, ऐसे रथीको कर्मा अपने छक्ष्य—परमपद ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती । उसे वारंवार कप्टमय जन्ममरणरूप संसारमें ही भटकना पड़ता है । परन्तु—

> यस्तु विकानवान् भवति समनस्कः सदा श्रुचिः । स तु तत्पदमामोति यसाद् भूयो न जायते ॥ ,(कठ० १।३।८)

'जो विवेकी हैं, जिसका मन निगृहीत है, जो सदा पवित्र रहता है वह ऐसे परमपदको पाता है जहाँसे छोटकर फिर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता । जिसका बुद्धिरूप सारथी विवेकी हैं, जिसकी मनरूप छगाम खिर हैं, जिसके इन्द्रियरूपी घोड़े छगामके साथ-हीं-साथ विवेकमयी बुद्धिके वशमें हैं वह इसी स्थकी सहायतासे संसारसागरके उस पार अपने रुक्ष्यस्थानपर अनायास ही जा पहुँचता है और वही---

### तिहण्णोः परमं पदम् ।

-'विष्णुका परमपद है।'

यमराजने फिर कहा कि 'इन्द्रियोंसे उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विपयोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे जुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धिसे महत् श्रेष्ठ है, महत्से अञ्यक्त श्रेष्ठ है और अञ्यक्तसे पुरुप श्रेष्ठ है। बस, इस पुरुपसे परे और कोई नहीं है—

#### सा काष्टा सा परा गतिः।

यही चरम सीमा है, यही परमगति है परन्तु यह केवल---हृदयते त्वप्रयया चुन्द्रया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिमिः ।

सूक्ष्मदर्शियोंके द्वारा सूक्ष्म वस्तुके निरूपणमें निपुण एकाप्रतायुक्त बुद्धिसे ही देखा जा सकता है । अतर्व 'उत्तिप्रत जाग्रत प्राप्य चरान्नियोधत' उठो । जागो । और महापुरुपोंके पास जाकर इसे जानो । बुद्धिमान् छोग इस मार्गको तळवारकी धारपर चळनेके समान वतळाते हैं—

## भ्ररस्य घारा निशिता दुरत्यया दुर्गे पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥

इन्द्रियाँ बिर्मुखी हैं, इसीसे वे केवल बाहरकी वस्तुओंको देखती हैं अन्तरात्माको नहीं देखतीं । कोई विवेकसम्पन्न पुरुष ही अमृतत्वकी शुम इच्छासे इन इन्द्रियोंको अन्तर्मुखी करके अन्तरात्माको देख पाता है। अज्ञानी लोग बाह्य विपयोंकी ओर ही दीइते हैं और इसीसे वे सर्वत्र ज्याप्त मृत्युके फन्देमें फँस जाते हैं परन्तु ज्ञानी पुरुप उस अमृतत्वको जानकर इन अनित्य पदार्थोंसे नित्य वस्तुकी प्रार्थना नहीं करते।

जो यहाँ ( कार्यमें ) है वहीं वहाँ (कारणमें ) है। परन्तु जो उपाधिके सम्बन्धसे और भेदज्ञानके कारण अविद्याके प्रभावसे उस अभिन्नस्तरूप ब्रह्मको नाना रूपोंमें देखता है—

### मृत्योः स मृत्युमाभोति ।

—वह वार-वार मृत्युको (जन्म-मरणको ) ही प्राप्त होता है। इस ज्ञानकी प्राप्ति केवल विचारसे ही हो सकती है। यहाँ किञ्चित् भी भेद नहीं है। जिसको यहाँ भेद दीखता है उसीको वार-वार मृत्युको शरण लेनी पड़ती है। जैसे शुद्ध जल्में शुद्ध जल मिलानेपर दोनों मिलकर एकरस तन्मय हो जाते हैं इसी प्रकार आत्मदर्शी पुरुपका आत्मा परमात्मासे मिलकर ब्रह्मरूप वन जाता है।

यमराजने आगे चल्कर फिर कहा 'हे निचकेता ! में प्रसन्न होकर तुम्हें यह अत्यन्त गोपनीय सनातन ब्रह्मतत्त्व बतला रहा हूँ ! मृत्युके बाद जीवका क्या होता है सो तुम सुनो ! जिसके जैसे कर्म और जैसी वासना होती है और जिसका जैसा ज्ञान होता है उसीके अनुसार कोई तो मृत्युके वाद माताके गर्भमें जाता है और कोई मृत्युके पश्चात् वृक्ष, पापागादि स्थावर योनिको प्राप्त होता है । जब समस्त प्राणी निद्राप्रसा रहते हैं तब जो एक निर्गुण ज्योतिर्मय ब्रह्म सुप्रकाशितरूपसे जाप्रत् रहकर समस्त विपयोंको प्रकाशित करता है, वही शुद्ध है, वही ब्रह्म है, उसीका नाम अमृत है, उसके सिवा और कोई लिपा हुआ ब्रह्म नहीं है । पृथ्वी आदि सभी लोक उसीमें अवस्थित हैं, उसका अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता ।

श्रियंथैको सुचनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वसूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिन्छ॥ वासुर्ययैको सुचनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वसूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिन्छ॥

अप्नि एक ही है परन्तु जैसे सम्पूर्ण भुवनमें प्रवेश करनेपर वही मिन-मिन वस्तुओं में भिन-मिन रूपमें दीखता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियोंमें रहनेवाला आत्मा एक ही है परन्तु सबमें मिन-मिन रूपमें दीखता है, आकाशकी तरह निर्विकार होनेके कारण बाहर भी वहीं रहता है। जैसे एक ही वायु लोकमें प्रवेशकर मिन-मिन रूपमें दीखता है इसी प्रकार सब प्राणियोंमें न्यापक एक ही आत्मा मिन-मिन रूपमें दीखता है तथा बाहर भी रहता है। अप्नि और वायुके दृशन्तमें केवल यही अन्तर है कि अप्नि तो प्रकाशकरण होकर लोकमें प्रवेश करता है, और वायु प्राण-स्रूप होकर लोकमें प्रवेश करता है।

स्यों यथा सर्वे होकस्य सक्षुने लिप्यते साक्षुपैर्वाहादोवैः। एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकडुःखेन बाह्यः॥ (कट०२।२।११)

जैसे एक ही सूर्य सब छोकोंकी आँख है, अच्छी-बुरी सभी वस्तुओंका प्रकाश सूर्यसे होता है तथापि वह बाह्य दोपोंसे लिस नहीं होता इसी प्रकार वह आत्मा सर्वव्यापी होनेपर भी जगतके दु:खोंसे लिस नहीं होता, उनसे बाहर रहता है।

समस्त भूतप्राणियोंके अन्दर शक्तिरूपसे रहनेवाला वह

आत्मा एक ही है वही सबका नियन्ता है, वह एक ही अनेक रूपमें दिखायी देता है। जो धीर पुरुष इस प्रकार आत्माको जानते हैं उनको ही—

तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ।

—नित्य सुख प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं ।

नित्योनित्यानां चेतनश्चेतनानाः

मेको बहुनां यो विद्धाति कामान् ।

तमात्मस्यं येऽनुपश्यन्ति धीराः

स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ।

(कठ० १ । १ । १३)

जो नित्योंका भी नित्य है, जो चेतनोंका भी चेतन है, जो एक ही अनेकोंकी कामनाएँ पूर्ण करता है उस शरीरस्थ आत्माका जिनको अनुभव होता है वे ही नित्यशान्तिको प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं । जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, जो चन्द्रमा और तारागणोंसे प्रकाशित नहीं होता, विजली जिसे प्रकाशित नहीं कर सकती उसको वेचारा अग्नि तो क्या प्रकाशित करे ? जिसके प्रकाशसे ही सवका प्रकाश होता है, उसी परिपूर्ण प्रकाशकी दिव्य ज्योतिसे समस्त विश्व प्रकाशित हो रहा है ।

इस दश्यमान संसारके समस्त पदार्थ उस परब्रह्मसे निकल्-कर उसीको सत्तासे सदा काँपते हुए अपने-अपने काममें छगे रहते हैं क्योंकि वह उठे हुए वज़के सदश महाभयङ्कर है ।

> भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः । भयादिन्द्रस्र वायुक्ष मृत्युर्घावति पञ्चमः ॥ ( कठ० २ । ३ । ३ )

अग्नि उसीके भयसे तपता है, सूर्य उसीके भयसे तपता है तथा इन्द्र, बायु और पश्चम मृत्यु उसीके भयसे दौड़ते हैं।

जो पुरुष इस शरीरके नाश होनेसे पूर्व ही उस आत्माको जान लेता है वही मुक्त होता है, नहीं तो—

## सर्गेषु छोकेषु शरीरत्वाय करपते।

-इन जन्ममरणशील लोकोंमें उसे फिर जन्म ग्रहण करना पड़ता है।

जब मनुष्यकी सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं, जब मन सब प्रकारकी मिलनताको त्यागकर अत्यन्त विद्युद्ध बन जाता है और जब अन्तःकरणको समस्त वासनाएँ सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जाती हैं तब यह—

# **अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म सम**स्तुते ।

(कठ०२।३।१४)

—मरणशील मनुष्य अमृत बनकर यहींपर ब्रह्मको प्राप्तकर ब्रह्मानन्दमें मग्न हो जाता है। इस अवसरपर उसके हृदयकी ( 'मैं' और 'मेरे' की ) समस्त प्रन्यियाँ टूट जाती हैं और वह अमृत बन जाता है, बस,—

#### **पतावद्**जुशासनम्

यही शास्त्रका उपदेश है, इससे परे और कुछ मी नहीं है । (कडोवनिवदके नाधारवर)

# आपस्म

एक समय कुरुदेशमें ओळोंकी बड़ी वर्षा होनेसे और उगते हुए अन्नका नाश हो जानेसे मयानक अकाल पड़ गया। अकालसे पीड़ित नर-नारी अन्नके अमावसे देश छोड़कर मागने लगे। इसीलिये चक्रके पुत्र उपस्तिने मी अपनी अप्राप्तयौवना पत्नी आटिकीको साथ छेकर देश छोड़ दिया और मटकते-मटकते दोनों एक महावतोंके प्राममें पहुँचे । भूखके मारे उस समय उषित मरणासन दशाको प्राप्त हो रहा था । उसने एक महानतको उनले हुए उडदके दाने खाते देखा और उसके पास जाकर कुछ उडद देनेको कहा । महावतने कहा---'मैं इस बर्तनमें रखे हुए जो उड़द खा रहा हूँ इन जूँठे उददोंके सिवा मेरे पास और उदद नहीं है तब मैं तुम्हें कहाँसे दूँ? महावतकी बात सुनकर उपस्तिने कहा-'मुझे इनमेंसे ही कुछ दे दो' तत्र महावतने उनमेंसे थोड़े-से उड़द उपितको दे दिये और जल सामने रखकर कहा कि 'लो, इनको खाकर जल पी लो।' इसपर उपित्तने कहा—'माई ! मैं यह जल पी हुँगा तो मुझे दूसरेकी जुँठन खानेका दोष छगेगा ।'

महावतने अचरजसे पृष्ठा, 'तो क्या तुमने जो उड़द मुझसे लिये हैं, ये जुँठे नहीं हैं, फिर जुँठे जल्होंमें कौन-सा दोष है ?'

उषितने उत्तर दिया—'भाई! यदि मैं यह उड़द नहीं खाता तो मेरे प्राण नहीं रहते (प्राण-संकटमें आपद्धर्म समझकर ही मैं उड़द खा रहा हूँ) अब जल तो मेरी इच्छानुसार मुझे दूसरी जगह मी मिल जायगा। यदि उड़दकी तरह मैं तुम्हारा जुँठा जल

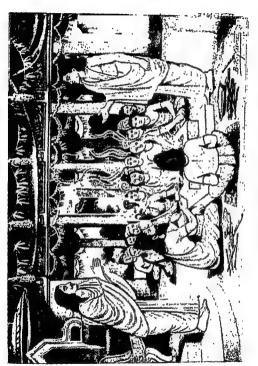

यज्ञ-मण्डपमें राजा और उपस्ति

भी पी खँ तब तो वह स्वेच्छाचार ही होगा।आपद्धर्म नहीं रहेगा। इसिलेये मैं तुम्हारा जल नहीं पीऊँगा।' इतना कहकर उपस्तिने कुछ उड़द खा लिये और शेप अपनी क्षीको दे दिये। ब्राह्मणीको पहले ही कुछ खानेको मिल गया था, इसिल्ये पितके दिये हुए जूँठे उड़द उसने खाये नहीं, अपने पास रख लिये।

दूसरे दिन प्रातःकाल उपिताने प्रातःकृत्य करनेके बाद अपनी स्वीसे कहा—'क्या करूँ, मुझे जरा-सा भी अन्न कहींसे खानेको मिल जायतो मैं अपना निर्वाह होने लायक कुछ धन प्राप्त कर सकता हूँ, यहाँसे समीप ही एक राजा यज्ञ कर रहा है, वह ऋष्विक्के काममें मेरा भी वरण कर लेगा।'

यह झुनकर श्रीने कहा—'मेरे पास कलके बचे हुए कुछ उद्द हैं, छीजिये, इन्हें खाकर यबमें शीघ चले जाइये।' भूखसे अशक्त हुए उपस्तिने उदद खा लिये और कुछ खस्य होकर बह राजाके यबमें चले गये। वहाँ जाकर वे आसावमें (स्तुतिके स्थानमें) स्तुति करनेवाले उद्गाताओंके पास जाकर वैठ गये। और स्तुति करनेवालोंकी भूल देखकर उनसे बोले—'हे प्रस्तोता! आप जिन देवताकी स्तुति करते हैं वे देव कीन हैं! आप यदि अधिग्राताको जाने विना उनकी स्तुति करेंगे तो याद रखिये, आपका मस्तक नीचे गिर पड़ेगा' इसी प्रकार उद्गातासे कहा कि 'हे उद्गीयकी स्तुति करनेवाले! यदि आप उद्गीयमागके देवताको जाने विना उनका उद्गान करेंगे तो आपका मस्तक नीचे गिर पड़ेगा।' तदनन्तर उन्होंने प्रतिहारका गान करनेवालेकी ओर मी मुड़कर कहा कि 'हे प्रतिहारका गान करनेवाले प्रतिहर्ती! यदि आप

देवताको विना जाने उसको प्रतिहार करेंगे तो आपका मस्तक नीचे गिर जायगा। यह सुनकर स्तोता; उद्गाता और प्रतिहर्ता आदि सत्र ऋत्विजगण मस्तक गिरनेके उरसे अपने-अपने कर्मको छोड़कर चुप होकर बैठ गये।

राजाने अपने ऋतिजोंको यह दशा देखकर कहा कि 'हैं भगवन् ! आप कौन हैं, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ ।' उपितने कहा—'राजन् ! मैं चक्रका पुत्र उपित हूँ ।' राजाने कहा—'ओहो ! भगवन् ! उपित आप ही हैं ! मैंने आपके बहुत-से गुण सुने हैं । इसील्यि मैंने ऋतिजके कामके ल्यि आपकी बहुत खोज की थी परन्तु आपके न मिल्नेपर सुन्ने दूसरे ऋतिज वरण करने पड़े । अब मेरे सौमाग्यसे आप पत्रारे हैं तो हे मगवन् ! ऋत्विज-सम्बन्धी समस्त कर्म आप ही करनेकी कृपा कीजिये।'

उपिताने कहा—'बहुत अच्छा । परन्तु इन ऋष्विजोंको हटाना नहीं, मेरी आज्ञानुसार ये ऋष्विजगण अपना-अपना कर्म करों । और दक्षिणा भी जो इन्हें दी जाय, उतनी ही मुझे देना।' (न तो मैं इन छोगोंको निकाल्ना चाहता हूँ, और न दक्षिणामें अधिक धन लेकर इनका अपमान करना चाहता हूँ । मेरी देख-रेखमें ये सब कर्म करते रहेंगे ) तदनन्तर प्रस्तोता, उद्गाता आदि समस्त ऋष्विजोंने उपस्तिके पास जाकर विनयपूर्वक उनसे पृष्ठपूरुकर सब वार्ते जान ठीं और उपस्तिने उनछोगोंको सब समझाकर उनके द्वारा राजाका यह मछीगाँति पूर्ण करवाया।

( छान्दोग्य-उपनिषद्के आधारपर )

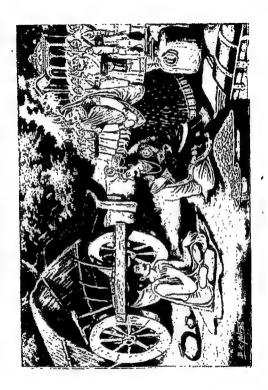

# गाडीवालेका ज्ञान

प्रसिद्ध जनश्रुत राजाके पुत्रका पौत्र जानश्रुति नामक एक राजा या, वह बहुत ही श्रद्धाके साथ आदरपूर्वक योग्य पात्रोंको बहुत दान दिया करता था । अतिथियोंके लिये उसके घरमें प्रति-दिन बहुत-सा मोजन बनवाया जाता था । वह महान् दक्षिणा देनेवाला था । वह चाहता था कि प्रस्थेक शहर और गाँवमें रहने-वाले साधु, श्राह्मण आदि सब मेरा ही अन्न खार्य, इसलिये उसने जहाँ-तहाँ सर्वत्र ऐसे धर्मस्थान, अन्नस्त्र या छात्रावास खोल रक्ले थे जहाँ अतिथियों आदिके ठहरने और मोजन करनेका ध्रप्रवन्ध था।

राजाके अनदानसे सन्तृष्ट हुए ऋषि और देवताओंने राजा-को सचेत करके उसे ब्रह्मानन्दका झुख प्राप्त करानेके छिये हंसोंका रूप धारण किया और राजाको दिखायी दे सकें ऐसे समय वे छड़ते हुए राजाके महल्की छतके ऊपर जा पहुँचे । वहाँ पिछले हंसने अगले हंससे कहा—'माई मह्माख ! इस जनश्रुतके पुत्रके पौत्र जानश्रुतिका तेज दिनके समान सत्र जगह फैल रहा है । इसका स्पर्श न कर लेना, कहीं स्पर्श कर लेगा तो यह तेज तुझे मस्म कर डालेगा ।' यह सुनकर अगले हंसने कहा— 'माई ! तुम बैळगाडीवाळे रेंक्वको नहीं जानते, इसीसे तुम उस रैक्वसे इसका तेज बहुत ही कम होनेपर भी उसकी-सी प्रशंसा कर रहे हो ।' पिछ्ळे हंसने कहा—'वह गाडीवाळा रैक्व कौन है और कैसा है, सो तो बता ।' अगळे हंसने कहा—'माई ! उस रैक्वकी महिमाका क्या बखान किया जाय । जैसे जुआ खेळनेके पासेके नीचेके तीनों माग उसके अन्तर्गत होते हैं, यानी जब जुआरीका पासा पड़ता है तब वह तीनोंको जीत ळेता है । इसी प्रकार प्रजा जो जुछ भी शुम कार्य करती है, वह सारे शुम कर्म और उनका फळ रैक्वके शुम कम्मके अन्तर्गत है । अर्थात् प्रजाकी समस्त शुम क्रियाओंका फळ उसे मिळता है । वह रैक्व जिस जाननेयोग्य वस्तुको जानता है, उस वस्तुको जो जान जाता है उसे भी रैक्वके समान ही सब प्राणियोंके शुम कर्मोंका फळ प्राप्त होता है । मैं उसी विद्वान् रैक्वके छिये ही ऐसे कह रहा हूँ ।'

महलपर सोये हुए राजा जानश्रुतिने हंसोंकी ये बातें सुनीं और रातभर वह इन्हीं बातोंको स्मरण करता हुआ जागता रहा । प्रातःकाल बन्दीजनोंकी स्तुति सुनकर राजाने विछोनेसे उठकर बन्दीजनोंसे कहा कि 'हे बत्स ! तुम गाड़ीवाले रैक्वके पास जा-कर उससे कहो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।' माटने कहा—'हे राजन् ! वह गाड़ीवाला रैक्व कौन है ! और कैसा है !' राजाने जो कुछ हंसोंने कहा था, सो उसे कह सुनाया । राजाकी आज्ञानुसार माटोंने बहुत-से नगरों और गाँवोंमें रैक्वकी खोज की परन्तु कहीं पता नहीं लगा । तब लैटकर उन्होंने राजासे कहा

कि 'हमें तो रैक्वका कहीं पता नहीं छगा।' राजाने विचार किया कि इन भाटोंने रैक्वको नगरों और प्रामोंमें ही खोजा है। भछा, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष विषयी पुरुषोंके बीचमें कैसे रहेंगे ! और उनसे कहा कि 'अरे! जाओ, ब्रह्मकेता पुरुषोंके रहनेके स्थानोंमें (अर्ण्य, नदीतट आदि एकान्त स्थानोंमें) उन्हें खोजो।'

राजाकी आज्ञानुसार माट फिर गये, और ढूँढते-ढूँढते किसी एक एकान्त निर्जन प्रदेशमें गाड़ीके नीचे बैठे हुए शरीर खुजलाते हुए एक पुरुषको उन्होंने देखा । बन्दीजन उनके पास जाकर विनयके साथ पूछने लगे—'हे प्रभो ! क्या गाड़ीबाले रैक्व आप ही हैं !' मुनिन कहा—'हाँ, मैं ही हूँ ।'

रैक्वका पता छगनेसे माटोंको बड़ा हुर्प हुआ और वे तुरन्त राजाके पास जाकर कहने छगे कि 'हमने अमुक स्थानमें रैक्वका पता छगा छिया।'

तदनन्तर राजा छः सौ गायें, सोनेका कण्ठहार और खबरियों-से जुता हुआ एक रथ आदि ठेकर रैक्बके पास गया और वहाँ जाकर हाथ जोड़कर रैक्बसे बोळा—'भगवन् ! यह छः सौ गायें, एक सोनेका हार और यह खबरियोंसे जुता हुआ रथ, ये सब मैं आपके ठिये ठाया हूँ ! कृपा करके आप इनको खीकार कीजिये और हे भगवन् ! आप जिस देवताकी उपासना करते हैं, उस देवताका मुझको उपदेश कीजिये ।'

राजाकी बात सुनकर रैक्वने कहा, 'अरे सूद्र\* ! यह गौएँ,

शोक्से विकल होनेके कारण राजाको मुनिने शूद कहा ।

हार और रथ त अपने ही पास रख।' यह सुनकर राजा घर छौट आया और विचारने छगा कि 'मुझको मुनिने शह क्यों कहा। या तो मैं हंसोंकी वाणी सुनकर शोकातुर या इसिट्ये शह कहा होगा। अथवा थोड़ा घन देखकर उत्तम विचा छेनेका अनुचित प्रयत्न समझकर भी मुनि मुझको शह कह सकते हैं। परन्तु बिना ज्ञानके तो मेरा शोक दूर होगा नहीं, अतएव मुनिको प्रसन्न करनेके टिये मुझे फिर वहाँ जाना चाहिये।'

यह विचारकर राजा अवकी वार एक हजार गार्ये, एक सोनेका कण्ठहार, खबरियोंसे जुता हुआ एक रथ और अपनी पुत्रीको छेकर फिर मुनिके पास गया और हाथ जोड़कर कहने छगा—'हे भगवन् । यह सब मैं आपके छिये छाया हूँ, इनको आप खीकार कीजिये और धर्मपत्नीके रूपमें मेरी इस पुत्रीको, और जहाँ आप रहते हैं इस गाँवको भी प्रहण कीजिये । तदनन्तर आप जिस देवकी उपासना करते हैं उसका मुझे उपदेश कीजिये।'

राजाके वचन घुनकर, कम्याकी करुणाभरी स्थिति देखकर मुनिने उसको आखासन दिया और कहा कि 'हे शृह! तू फिर यही सब वस्तुएँ मेरे लिये लाया है ? (क्या इन्हींसे म्नहाज़ान खरीदा जा सकता है ?)' राजा चुप होकर वैठ गया। कुछ समय बाद मुनिने राजाको घनके अभिमानसे रहित हुआ जानकर महानिवाका उपदेश किया। मुनि रैक्व जहाँ रहते थे उस पुण्य प्रदेशका नाम रैक्यपर्ण हो गया।

(छान्दोग्ध उपनिपद्के आधारपर)



सत्यकाम जावाल और गुरु गौतमऋपि

## गोसेवासे ब्रह्मज्ञान

जबाला नामी एक सदाचारिणी बाहाणी थी। उसके सत्यकाम नामक पुत्र था। जब वह विद्याध्ययन करने योग्य हुआ, तब एक दिन उसने गुरुकुल जानेकी इच्छासे अपनी मातासे पूछा—'हे पूजनीया माता ी में ब्रह्मचर्यपालन करता हुआ गुरुकी सेवामें रहना चाहता हूँ, गुरु मुझसे नाम और गोत्र पूछेंगे; मैं अपना नाम तो जानता ही हूँ परन्तु गोत्र नहीं जानता, अतएव मेरा गोत्र क्या है सो बतलाओ। '

जत्रालाने कहा—'बेटा! त किस गोत्रका है, इस बातको मैं नहीं जानती। मेरी जत्रानीमें, जब तू पैदा हुआ था, तब मेरे खामीके घरपर बहुत-से अतिथि आया करते थे। मेरा सारा समय उनकी सेवामें ही बीत जाता था, इससे मुझको तेरे पितासे गोत्र पूछनेका समय नहीं मिला, अतएव मैं तेरा गोत्र नहीं जानती। मेरा नाम जत्राला है और तेरा सत्यकाम; त्रस, मैं इतना ही जानती हूँ। गुझसे आचार्य पूछें तो कह देना किमैं जबालाका पुत्र सत्यकाम हूँ।'

माताकी आज्ञा छेकर सत्यकाम महिंपें हिरिद्रुमके पुत्र गौतम ऋषिके घर गया और प्रार्थना करके बोछा कि 'हे भगवन् ! मैं ब्रह्मचर्यका पाछन करता हुआ आपके समीप रहकर सेवा करना चाहता हूँ ! मुझे खीकार कीजिये !' गुरुने वहे स्नेहसे पूछा—'हे सौम्य ! तेरा गोत्र क्या है !' सरछ सत्यकामने नन्नतासे कहा—'मगवन् ! मेरा गोत्र क्या है, इस बातको मैं नहीं जानता । मैंने यहाँ आते समय मातासे पूछा था तब उन्होंने कहा कि मैं युवावस्थामें अनेकों अतिथियोंको सेवामें छगी रहनेके कारण खामीसे गोत्र नहीं पूछ सकी । युवावस्थामें जब तेरा जन्म हुआ था उसी समय तेरे पिताकों मृंत्यु हो गयी थी, इसिट्ये शोक और दुःखसे पीड़ित होनेके कारण दूसरोंसे भी मेरा गोत्र नहीं पूछ सकी । मैं केवळ इतना ही जानती हूँ कि मेरा नाम जवाछा है और तेरा सत्यकाम है । अतएव हे भगवन् ! मैं जवाळाका पुत्र सत्यकाम हूँ।'

सत्यवादी सरटहृदय सत्यकामकी सीधी-सबी बात सुनकर कृषि गीतम प्रसन्न होकर बोले—'कत्स ! ब्राह्मणको छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल भावसे सबी बात नहीं कह सकता—'नैतद्व्राह्मणो विवक्तुमईति'—ऐसा सत्य और कपटरहित बचन कहनेवाल त निश्चय ब्राह्मण है। मैं तेरा उपनयनसंस्कर कहरूँगा, जा ! योड़ी-सी समिधा ले आ !'

विधिवत् उपनयनसंस्कार होनेके वाद वेदाध्ययन कराकर ऋषि गौतमने अपनी गोशालामेंसे चार सी दुबळी-पतली गौएँ चुनकर अधिकारी शिष्य सत्यकामसे कहा—'पुत्र ! इन गौओंको चराने वनमें ले जा । देख, जबतक इनकी संख्या पूरी एक हजार न हो

जाय तबतक वापस न आना. !' सत्यकामने प्रसन्न होकर कहा— 'भगवन् ! इन गोऑकी संख्या पूरी एक हजार न हो जायगी, तबतक वापस नहीं आऊँगा !' 'नासहकोजावतैंयिति'—यों कहकर सत्यकाम गोओंको छेकर जिस वनमें चारे-पानीकी बहुतायत थी, उसीमें चळा गया और नहीं कुटिया बनाकर वर्षोतक उन गोओंकी तन-मनसे ख्य सेवा करता रहा ।

गुरुमिक्तका िकतना सुन्दर दृष्टान्त है। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छावाले शिष्यको गौ चरानेके लिये गुरु वनमें भेज दें और वह चुपचाप आज्ञा शिरोधार्यकर वर्षोतक निर्जन वनमें रहने चला जाय। यह बात ज्ञानिपासु गुरुमक्त भारतीय ऋषिकुमारों में ही पायी जाती है। आजकी संस्कृति तो इससे सर्वथा विपरीत है! अस्त !

सेवा करते-करते गौओंकी संख्या पूरी एक हजार हो गयी। तब एक दिन एक वृष्यमेन आकर पुकारा—'सत्यकाम !' सत्य-कामने उत्तर दिया—'भगवन् ! क्या आज्ञा है।' वृष्यमेन कहा—'वरस ! हमारी संख्या एक हजार हो गयी है; अब हमें गुरुके घर छे चछो, मैं तुमको ब्रह्मके एक पादका उपदेश करता हूँ।' सत्यकामने कहा—'कहिये भगवन् !' इसके बाद वृष्यमेन ब्रह्मके एक पादका उपदेश देकर कहा—'इसका नाम प्रकाशवान् है। अगला उपदेश तुझे अग्निदेव करेंगे।'

दूसरे दिन प्रातःकाल सत्यकाम गौओंको हाँककर आगे चला, सन्ध्याके समय रास्तेमें पड़ाव डालकर उसने गौओंको वहाँ रोका और उन्हें जल पिलाकर रात्रिनिवासकी ज्यवस्था की । तदनन्तर वनमेंसे काठ बटोरा और अग्नि जलाकर पूर्विमिमुख होकर बैठ गया । अग्निदेवने तीन बार कहा—'सत्यकाम !' सत्यकामने उत्तर दिया—'भगवन् ! क्या आज्ञा है ?' अग्निने कहा—'हे सौम्य ! मैं तुझे ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश करता हूँ ।' सत्यकाम बोला—'क्षीजिये भगवन् ।' तदनन्तर अग्निने ब्रह्मके दूसरे पादका उपदेश करके कहा—'इसका नाम अनन्तवान् है । अगल उपदेश तुझे इंस करेगा ।'

सत्यकाम रातभर उपदेशका मनन करता रहा । प्रातःकाल गौओंको हाँककर आगे बढ़ा और सन्त्या होनेपर किसी छुन्दर जलाशयके किनारे ठहर गया । गौओंके लिये रात्रिनिवासकी व्यवस्था की और आप आग जलाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया । इतनेमें एक हंस ऊपरसे उड़ता हुआ आयाऔर सत्यकामके पास बैठकर बोला—'सत्यकाम !' सत्यकामने कहा—'भगवन् ! क्या आज्ञा है !' हंसने कहा—'हे सत्यकामने कहा—'भगवन् ! कृपा करके कीजिये ।' पश्चात् हंसने ब्रह्मके तीसरे पादका उपदेश करका करेका करोतियान हैं। अगला उपदेश तुझे जलमूर्ग करेगा।'

रातको सत्यकाम ब्रह्मके चिन्तनमें छगा रहा, प्रातःकाछ गौओंको हाँककर आगे चछा और सन्थ्या होनेपर एक वटके वृक्षके नीचे ठहर गया। गौओंको उचित व्यवस्था करके वह अग्नि जलकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। इतनेमें एक जलमुर्गने आकर पुकारा 'सत्यकाम ।' सत्यकामने उत्तर दिया 'भगवन् । क्या आज्ञा है ?' मुर्गेने कहा 'वत्स । मैं तुझे ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश करता हूँ।' सत्यकाम बोळा—'प्रभो । कोजिये ।' तदनन्तर जळमुर्गेने आयतनवान्-रूपसे ब्रह्मका उपदेश किया।

इस प्रकार सत्य, गुरुसेवा और गो-सेवाके प्रतापसे वृवभक्षय वायु, अग्निदेव, हंसक्ष्य सूर्यदेव और मुर्गक्ष्य प्राणदेवतासे ब्रह्म-ज्ञान प्राप्तकर सत्यकाम एक हजार गौओंके बढ़े समूहको छेकर आचार्य गौतमके घर पहुँचा । उस समय उसके मुखमण्डल्पर ब्रह्मतेज छिटक रहा था, आनन्दकी सहस्र-सहस्र किरणें झलमल रही थीं । गुरुने सत्यकामकी चिन्तारहित, तेजपूर्ण दिज्य मुख-कान्तिको देखकर कहा—'वस्स सत्यकाम!' उसने उत्तर दिया 'भगवन् !' गुरु बोळे—'हे सौम्य ! त ब्रह्मझानीके सदश दिखायी देशहा है, बस्स! तुझको किसने उपदेश किया!' सत्यकामने कहा—

'भगवन् ! मुझको मनुष्येतरोंसे उपदेश प्राप्त हुआ है ।' यों कहकर उसने सारा हाल छुना दिया और कहा—'भगवन् ! मैंने छुना है कि—

भगवदृहरोभ्य थाचार्याद्वैव विद्या विदिता साधिष्ठं ""।

'आप-सदश आचार्यके द्वारा प्राप्त की हुई विद्या ही श्रेष्ट होती है, अतएव मुझे आप ही पूर्णरूपसे उपदेश कीजिये।' गुरु प्रसन्न हो गये और उन्होंने कहा—'चत्स ! तूने जो कुछ प्राप्त किया है, यही ब्रह्मतत्त्व है। अब तेरे लिये कुछ भी जानना शेष नहीं रहा।' (छान्दोग्य-उपनिपदके आधारपर) —ा>≉%≪

## असिद्धारा उपदेश

कमल्का पुत्र उपकोसल सत्यकाम जावालके पास जाकर उनका शिष्यत्व स्तीकार कर रहने लगा । उसने पूरे वारह वर्षतक गुरुके अग्नियोंकी सेवा की । गुरुने अपने दूसरे शिष्य ब्रह्मचारियों-का समावर्तन (वेदाध्ययन पूर्ण करवा ) कर उन्हें घर जानेकी आज्ञा दी, परन्तु उपकोसलको आज्ञा नहीं दी ।

उपकोसल्के मनमें कुछ विपाद हो गया, यह देखकर गुरु-पत्नीके मनमें दया उपजी । उसने खामीसे कहा, 'इस ब्रह्मचारीने ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन किया है और श्रद्धापूर्वक नियाध्ययन किया है और आपके अग्नियोंकी मलीमोंति सेवा की है, अतएव इसका समावर्तन करके इसकी कामना पूर्ण कीजिये । नहीं तो ये अग्नि आपको उलाहना देंगे।' सत्यकामने वात सुनी-अनसुनी कर दी और वह बिना ही कुछ कहे यात्राके लिये घरसे चले गये।

उपकोसलको इससे बहुत दुःख हुआ ! वह मानसिक व्याधियोंसे दुखी हो गया और अन्न छोड़कर अनशन ब्रत करने लगा । स्नेहमयी गुरुपतीने कहा—'हे ब्रह्मचारी ! तू भोजन कर! किस लिये भोजन नहीं करता है ?' उसने कहा—'मेरे मनमें अनेकों कामनाएँ हैं, मैं अनेक प्रकारके मानसिक दुःखोंसे प्रका हूँ, अतः मैं कुछ भी नहीं खा सकूँगा।' गुरुपती चुप हो गयीं।

अग्नियोंने विचार किया कि 'इस तपस्ती ब्रह्मचारीने मन छगाकर हमारी बहुत ही सेवा की है, अतएव इसकी कामनाको हमछोग पूर्ण करें।' यह विचारकर अग्नियोंने उसे अछग-अछग ब्रह्मविद्याका यथोचित उपदेश किया। उपदेशके अनन्तर सब



उपकोसळ और सत्यकाम जावाल

अफ्रियोंने मिलकर उससे कहा—'हे सौम्य उपकोसल ! हमने तुझको अप्रि तथा आत्माका यथार्थ उपदेश दिया है, अब तेरे आचार्य आकर तुझे इस विद्याके फलका उपदेश देंगे।'

कुछ दिनों बाद गुरु यात्रासे छौट आये, उन्होंने शिष्यको पुकारा---'उपकोसछ!' उसने कहा 'भगवन्!'

उपकोसलका मुख ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान हो रहा था. उसकी समस्त इन्द्रियाँ साच्चिक प्रकाशको प्राप्त थीं, यह देखकर आचार्य-ने हर्षमें भरकर पूछा—'बेटा उपकोसल ! तेरा मुख ब्रह्मज्ञानियोंकी तरह चमक रहा है, बता, तुझको किसने ब्रह्मका उपदेश किया ?' किसी मनुष्यसे उपकोसलको उपदेश नहीं मिला था इससे उसने स्पष्ट न कहकर सांकेतिक भाषामें कहा- भगवन ! आपके बिना मुझे कौन उपदेश करता ! यह अग्नियाँ पहले मानों और प्रकारके-से थे, अब आपको देखकर मानों डर-से रहे हैं।' संकेतका अर्थ समझकर आचार्यने कहा-- 'चत्स ! अग्नियोंने तुझे क्या उपदेश किया ।' उपकोसलने अग्नियोंसे जो कुछ प्राप्त किया या, सब कह सुनाया । सुनकर गुरु बोले- 'कस ! इन अग्नियोंने तो तुझे क्षोकसम्बन्धी ही उपदेश किया है। मैं तुझको उस पूर्ण ब्रह्मका उपदेश करूँगा, जिसका साक्षात् हो जानेपर जैसे कमळके पत्तेपर जलका स्पर्श नहीं होता, वैसे ही उसपर पापका स्पर्श नहीं हो सकता । शिष्यने कहा 'भगवन् ! आप उपदेश करें ।'

इसके बाद आचार्यने उपकोसळको ब्रह्मका रहस्यमय सम्पूर्ण उपदेश किया । और उसका समावर्तन करके उसे घर जानेकी आज़ दी।

( छान्दोग्यउपनिषद्के आधारपर )

## निरमिमानी शिष्य

उंपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुल्लपका पुत्र सत्ययन्न, मल्लय-का पुत्र इन्द्रचुम, शर्कराक्षका पुत्र जन और अश्वतराश्विका पुत्र बुडिल ये पाँचों महाशाल अर्थात् जिनकी शालामें असंख्य विद्यार्थी पढ़ते थे ऐसी महान् शालाओंवाले महान् श्रोत्रिय यानी वेदका पठन-पाठन करनेवाले थे। एक दिन ये एकत्र होकर 'वास्तवमें आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है' इस विपयपर विचार करने लगे। परन्तु जब किसी निर्णयपर नहीं पहुँचे तब किसी दूसरे ब्रह्मवेत्ता विद्वान्के पास जाकर उनसे पृछनेका निश्चय कर आपसमें कहने लगे कि 'वर्तमान समयमें अरुणके पुत्र उदालक आत्मरूप वैश्वानर-को मलीमाँति जानते हैं, यदि सबकी राय हो तो हमको उनके पास चलना चाहिये।' सबकी राय हो गयी और वे उदालकके पास चलना चाहिये।' सबकी राय हो गयी और वे उदालकके

उद्दाल्कने उनको दूरसे देखते ही उनके आनेका प्रयोजन जान लिया और वे विचार करने लगे—'ये महाशाल और महान् श्लोत्रिय आते ही मुझसे पृछेंगे और मैं इनके प्रश्लोका पूर्ण समाधान कर नहीं सकूँगा। इससे उत्तम यही है कि मैं इन्हें किसी दूसरे योग्य पुरुपका नाम वतला दूँ।' ऐसा विचारकर उद्दालकने उनसे कहा—'हे भगवन्! मैं जानता हूँ आप मुझसे आत्माके विषयमें कुछ पूछने पधारे हैं परन्तु इस समय केकयके पुत्र प्रसिद्ध राजा अश्वपति इस आत्मक्तर वैद्यानरको मलीमाँति जानते हैं, यदि आप सवकी अनुमति हो तो हम सब उनके पास चलें।' सर्वसम्मतिसे सब राजा अश्वपतिके पास गये।

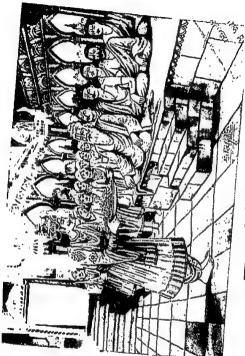

राजा अभ्वपति और उद्दालक आदि मृति

अश्वपितने उन छओं ऋपियों—अतिथियोंका अपने सेवकोंहारा यथायोग्य अलग-अलग मलीमाँति पूजन-सत्कार करवाया और
दूसरे दिन प्रातःकाल राजा सोकर उठते ही उनके पास गये और
वहुत-सा धन सामने रखकर विनयमानसे उसे प्रहण करनेकी
प्रार्थना करने लगे । परन्तु वे तो धनकी इच्छासे वहाँ नहीं गये
थे, इससे उन्होंने धनका स्पर्श भी नहीं किया और जुपचाप वैठे
रहे । राजाने सोचा, शायद ये मुझे अधर्मी या दुराचारी समझते
हैं, इसीलिये मेरा धन (दूपित समझकर) नहीं लेते। यह
विचारकर राजा कहने लगे—

न में स्तेनो जनपदे न कदर्यों न मद्यपः। नानाहिताय्विनीविद्यान् न स्वैरी स्वैरिणी छुतः॥

'हे मुनियो! मेरे राज्यमें कोई चोर नहीं है, (क्योंकि किसीके पास किसी वस्तुका अभाव नहीं है, कारण ) मेरे देशमें ऐसा कोई घनी नहीं है जो कंज्स हो यानी यथायोग्य दान न करता हो। न मेरे देशमें कोई शराव पीता है, न कोई ऐसा हि ज्यक्ति है जो अग्निहोत्र न करता हो, न कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो विद्वान् न हो; और न कोई व्यभिचारी पुरुप ही मेरे देशमें है, जब पुरुप ही व्यभिचारी नहीं है तो की तो व्यभिचारिणी होगी ही कहाँसे ? अतएव मेरा धन शुद्ध है, फिर आप इसे क्यों नहीं छेते ?,\* मुनियोंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजाने सोचा, शायद धन थोड़ा समझकर मुनि न छेते हों, अतएव वे फिर कहने छंगे—

 <sup>\*</sup> राजामोंको इस आदर्शपर विचार करना चाहिये ओर इसीके मनुसार अपने राज्यके एक-एक पैसेको झुद्ध बनाना चाहिये।

हमें धन नहीं चाहिये।'\*

**रु**ध्यपर दृढ़ रहना चाहिये।

'है भगवन् ! मैं एक यद्यका आरम्भ कर रहा हूँ, उस यद्यमें में एक-एक ऋखिक्को जितना धन दूँगा, उतना ही आपमेंसे प्रत्येकको हूँगाँ । आप मेरे यहाँ ठहरिये और मेरा यद्य देखिये ।' राजाकी यह बात सुनकर उन्होंने कहा—'हे राजन् ! मनुष्य जिस प्रयोजनसे जिसके पास जाता है, उसका बही प्रयोजन पूरा करना चाहिये । हमलोग आपके पास आतम्हप वैश्वानरका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे आये हैं, क्योंकि इस समय आप ही उसको भलीभाँति जानते हैं इसलिये आप हमें बही समझाइये ।

राजाने उनसे कहा—'हे मुनियो ! कल प्रातःकाल मैं इसका उत्तर आपको दूँगा ।' ज्ञानकी प्राप्तिक लिये अभिमानका त्याग करना परम आवश्यक है, केवल मुँहसे माँगनेपर ज्ञान नहीं मिलता । वह अधिकारीको ही मिलता है । राजाके उत्तरसे मुनि इस वातको समझ गये और दूसरे दिन अभिमान त्यागकर सेवावृत्तिका परिचय देनेवाले समिधको हार्योमें लेकर दुपहरसे पहले ही विनयके साथ शिष्यमावसे सब राजाके पास पहुँच और जाते ही उनके चरणोंमें प्रणाम करने लगे । राजाने उनको चरणोंमें प्रणाम नहीं करने दिया, क्योंकि एक तो वे ब्राह्मण थे, और दूसरे सद्गुरु मान-वड़ाई-पूजाकी इन्ला नहीं रखते । तदनन्तर राजाने उनहें गुरुह्एपसे नहीं, किन्तु दाताके रूपसे वैश्वानरहूप ब्रह्मविद्याक उपदेश किया !

<sup>--•&</sup>gt;•्रे•्रेश्ट्रं•€्-\* इसी प्रकार जिल्लासु साधकको किसी भी प्रछोमनमें च फँसकर अपने



श्वेतकेतु और उसके पिता आरुणिऋषि

## त्तस्वामासि

अरुणके पुत्र आरुणि उद्दालकके खेतकेतु नामक एक पुत्र था। यह वारह वर्षकी अवस्थातक केवल खेलकूदमें ही रहा। पिता सोचते रहे कि यह स्वयं ही विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा करें तो उत्तम है परन्तु उसने वैसी इच्छा नहीं की, तब पितासे नहीं रहा गया। उन्होंने एक दिन उसे अपने पास बुलकर कहा—'है वरस खेतकेतो! त् जा और सुयोग्य गुरुके समीप ब्रह्मचारी होकर रह। है सीम्य! अपने वंशमें कोई भी ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने वेदोंका त्याग किया हो और जो ब्राह्मणके गुण और आचारोंसे रहित होकर केवल नामधारी ब्राह्मण बनकर रहा हो। ऐसा करना योग्य नहीं है। सारांश, तुझे वेदोंका अध्ययन करके ब्रह्मको प्राप्त करना ही चाहिये।'

पिता आरुणिका मीठा उलाहना धुनकर खेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामें गुरुके घर गया और पूरे चौबीस वर्षकी अवस्थातक गुरुगृहमें रहकर व्याकरणादि छः अङ्गोंसिहित चारों वेदोंका पूर्ण अध्ययन करनेके पश्चात् गुरुकी आज्ञा लेकर घर लौटा । उसने मन-ही-मन विचार किया कि 'मैं वेदका पूर्ण ज्ञाता हूँ, मेरे समान पण्डित और कोई नहीं है । मैं सर्वोपिर विद्वान् और बुद्धिमान् हूँ !' इस प्रकारके विचारोंसे उसके मनमें गर्व उत्पन्न हो गया, और वह उद्धत और विनयरहित होकर बिना हो प्रणाम किये पिताके सामने आकर वैठ गया । आरुणि ऋषि उसका नम्रतारहित औद्धत्यपूर्ण आचरण देखकर इस बातको जान गये कि इसको वेदके अध्ययनसे

वड़ा गर्व हो गया है, तो मी आरुणि ग्रापिन उस अतिनयी पुत्रपर क्रोध नहीं किया और कहा—हि श्वेतकेतो ! न ऐसा क्या पढ़ आया है कि जिससे अपनेको सबसे बड़ा पण्डित समझता है और इतना अभिमानमें भर गया है । विद्याका स्वरूप तो विनयसे हीं खिल्ला है । अभिमानों पुरुपके हृद्धसे सारे गुण तो दृर चले जाते हैं और समस्त दोप अपने-आप उसमें आ जाते हैं। नने अपने गुरुसे यह सीखा हो तो बता, कि ऐसी कीन-सी वस्तु है कि जिस एकके सुननेसे बिना सुनी हुई सब बस्तुओंका बिचार हो जाता है, जिस एकके विचारेसे बिना विचार की हुई सब बस्तुओंका बिचार हो जाता है,

आरुणिके ऐसे वचन धुनते ही खेतकेतुका गर्ध गल गया, उसने सोचा कि 'मैं तो ऐसी किसी वस्तुको नहीं जानता । मेरा अभिमान मिध्या है।' वह नम्न होकर विनयके साथ पिताके चरणींपर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा—'भगवन् ! जिस एक वस्तुके श्रवण, विचार और ज्ञानसे सम्पूर्ण वस्तुओंका श्रवण, विचार और ज्ञान हो जाता है, उस वस्तुको मैं नहीं जानता। आप उस वस्तुका उपदेश कीजिये।'

आरुणिने कहा—'हे सौम्य ! जैसे कारणरूप मिद्दीके पिण्डका ज्ञान होनेसे मिद्दीके कार्यरूप घट, राराय आदि समस्त यस्तुओंका ज्ञान हो जाता है और यह पता छग जाता है कि घट आदि कार्यरूप यस्तुएँ सत्य नहीं हैं केवल वाणीके विकार हैं, सत्य तो केवल मिद्दी ही है । हे सौम्य ! जैसे कारणरूप सोनेके पिण्डका ज्ञान होनेसे सोनेके कहे, कुण्डलादि सब कार्योंका ज्ञान हो जाता है और यह पता लग जाता है कि ये कड़े, कुण्डलादि सत्य नहीं हैं, केवल वाणीके विकार हैं, सत्य तो केवल सोना ही है। और जैसे नख काटनेकी नहरनी आदिमें रहे हुए लोहेका ज्ञान हो जानेसे लोहेंके कार्य खड़ा, परग्र आदिका ज्ञान हो जाता है और यह पता लग जाता है कि वास्तवमें ये सव सत्य नहीं हैं, एक लोहा ही सत्य है, बस इसी तरह वह ज्ञान होता है।'

पिता आरुणिके यह वचन सुनकर ख़ेतकेतुने कहा—'पिताजी! निश्चय ही मेरे विद्वान् गुरु इस क्स्तुको नहीं जानते हैं, क्योंकि यदि वे जानते होते तो मुझे बतलाये विना कभी नहीं रहते। अतएव हे भगवन्! अब आप ही मुझको उस क्स्तुका उपदेश दीजिये जिस एकके जाननेसे सब क्स्तुएँ जानी जाती हैं।' आरुणिने कहा, अच्छा सावधान होकर सुन—

'हे प्रियदर्शन! यह नाम, रूप और क्रियास्वरूप द्र्यमान जगत् उत्पन्न होनेसे पहले केवल एक अद्वितीय, सत् ही था। उस सत् ब्रह्मने संकल्प किया कि 'मैं एक बहुत हो जाऊँ' ऐसा संकल्प करके उत्पन्न पिटले तेज उत्पन्न किया। हिर उससे जल उत्पन्न किया और तदनन्तर उससे अन्न उत्पन्न किया। इन्हीं तीन तत्त्वोंसे सव पदार्थ उत्पन्न हुए। जगत्में जितनी वस्तुएँ हैं, सव तेज, जल और अन्न इन तीनोंके मिश्रणसे ही बनी हैं। जहाँ प्रकाश या गरमी है वहाँ तेजतत्त्वकी प्रधानता है, जहाँ द्रव या प्रवाही मान है वहाँ जलकी प्रधानता है और जहाँ कठोरता है वहाँ अन्न या पृथ्वीकी प्रधानता है । अग्निमें जो लाल, श्रेत और कृष्ण वर्ण है उसमें ललाई

तजकी, सफेदी जलकी और स्थामता पृथ्वीकी है। यही वात सूर्य, चन्द्रमा और विजलीं है। यदि अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और विजलीं है। यदि अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और विजलीं से तज, जल और पृथ्वीको निकाल लिया जाय तो अग्निमें अग्निपन, सूर्यमें सूर्यपन, चन्द्रमामें चन्द्रपन और विधुत्में विधुत्पन कुल भी नहीं रह जायगा। इसी प्रकार सभी वस्तुओं में समझना चाहिये। खाये हुए अन्नके भी तीन रूप हो जाते हैं। स्थूल भाग विष्ठा वन जाता है, मध्यम भाग मांस बनता है और सूक्ष्म भाग मनरूप हो जाता है। इसी तरह जलके स्थूल भागसे मृत्र बनता है, मध्यम भागसे रक्त बनता है और सूक्ष्म भाग प्राण बनता है। इसी प्रकार तैल, घृत आदि तैजस पदार्यों से स्थूल भागसे हही बनती है, मध्यम भाग मजारूप हो जाता है और सुक्ष्म भाग वाणीरूप होता है। अतएव मन अन्नमय है; प्राण जल्मय है और वाक् तेजमय है अर्थात् मन अन्नस्य बनता है, प्राण जल्म्य है और वाक् तेजमय है अर्थात् मन अन्नस्य बनता है, प्राण जल्म्य है और वाक् तेजम्य है अर्थात् मन अन्नस्य बनता है, प्राण जल्म्य है और वाक् तेजम्य है

इसपर क्षेतकेतुने कहा—'हे पिताजी! मुझको यह विषय और साफ करके समझाइये।' उदालक आरुणि वोले—हे सौम्य! जैसे दही मथनेसे उसका सूक्ष्म सार तत्त्व नवनीत जपर तैर आता है इसी प्रकार जो अन्न खाया जाता है, उसका सूक्ष्म सार अंश मन वनता है। जलका सूक्ष्म अंश प्राण और तेजका सूक्ष्म अंश वाक् वनता है। असलमें ये मन, प्राण और वाणी तथा इनके कारण अजादि कार्यकारणपरम्परासे मूलमें एक ही सत् वस्तु ठहरते हैं। सनका मूल कारण सत् है, वही परम आश्रय और अधिष्ठान है। सत्को कार्य नाना प्रकारको आकृतियाँ सव वाणींके विकार हैं, नाममात्र हैं । यह सत् अणुकी माँति सूक्ष्म है, समस्त जगत्का आत्मारूप हैं, जैसे सपैमें रज्जु कल्पित है, इसी प्रकार जगत् इस 'सत्' में कल्पित है। हे खेतकेतो! वह 'सत्' वस्तु त् ही है। 'तत्त्वमसि'

हे सौम्य ! जैसे शहदकी मक्खी अनेक प्रकारके दक्षींके रसको एकत्र करके उसको एकरस करके शहदके रूपमें परिणत करती है, शहदरूपको प्राप्त रस जैसे यह नहीं जानता कि मैं आमके पेड़का रस हूँ या मैं कटहरके दक्षका रस हूँ, इसी प्रकार सुष्ठां सिकालमें जीव 'सत्' क्लुके साथ एकीभावको प्राप्त होकर यह नहीं जानते कि हम सत्में मिल गये हैं। सुष्ठांतिसे जागकर पुनः वे अपने-अपने पहलेके बाघ, सिंह, दुक, शहर, कीट, पतंग और मच्लरके शरीरको प्राप्त हो जाते हैं। यह जो सूक्म तत्त्व है यहीं आत्मा है, यह सत् है और हे क्वेतकेतो ! वह त ही है। 'तत्वमिस'

इवेतकेतुने कहा—'भगवन् ! मुझको फिर समझाइये ।' आरुणि बोले—'हे सौग्य! जैसे समुद्रके जल्से ही बादलोंके हारा पुष्ट हुई गंगा आदि नदियाँ अन्तमें समुद्रके ही मिल्कर अपने नामरूपको त्याग देती हैं, यह नहीं जानतों कि 'मैं गंगा हूँ, मैं नर्मदा हूँ' और सर्वया समुद्रमावको प्राप्त हो जाती हैं। और फिर मेघके द्वारा दृष्टिरूपसे समुद्रसे बाहर निकल आती हैं किन्तु यह नहीं जानतीं कि हम समुद्रसे निकली हैं। इसी प्रकार ये जीव भी 'सत्' मेंसे निकल्कर सत्में ही लीन होते हैं और पुनः उसीसे

निकलते हैं परन्तु यह नहीं जानते कि हम 'सत्' से आये हैं। और यहाँ वहीं वाघ, सिंह, दृक, श्कर, कीट, पतंग या मच्छर जो-जो पहले होते हैं वे हो जाते हैं। यह जो सूक्ष्म तत्त्व सबका आत्मा है, यह सत् है, यहीं आत्मा है और हे श्वेतकेतो ! यह सत् तृ हीं है!' 'तत्त्वमसि'

इवेतकेतुने कहा---'भगवन् ! मुझे फिरसे समझाइये ।' उदालक आरुणिने 'तथास्तु' कहकर समझाना शुरू किया---

हे सीम्य ! वड़े भारी बृक्षकी जड़पर कोई चोट करे तो वह एक ही चोटमें सूख नहीं जाता, वह जीता है और उस छेदमेंसे रस झरता है । बृक्षके बीचमें छेद करनेपर भी वह सूखता नहीं, छेदमेंसे रस झरता है, इसी प्रकार अग्रमागपर चोट करनेसे भी वह जीता है और उसमेंसे रस टपकता है । जबतक उसमें जीवात्मा व्याप्त रहता है तबतक वह मूख्के द्वारा जल श्रहण करता हुआ आनन्दसे रहता है । जब इस बृक्षकी शाखाओं में एक शाखासे जीव निकल जाता है तब वह सूख जाती है, दूसरीसे निकलनेपर दूसरी, और तीसरीसे निकलनेपर तीसरी सूख जाती है । और जब सारे बृक्षको जीव त्याग देता है तब वह सब-का-सब सूख जाता है । इसी प्रकार यह शरीर भी जब जीवसे रहित होता है तभी मृत्युको प्राप्त होता है । जीव कभी मृत्युको प्राप्त नहीं होता, यह जीवरूप सूक्ष्म तत्व ही आत्मा है । यह सत् है, यहां आत्मा है और हे स्वेतकेतो ! 'वह सत् तृ ही है ।' 'तत्त्वमिस'

श्वेतकेतुने कहा—'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।' पिता आरुणिने कहा—'अच्छा, एक वड़ा फल तोड़कर ला ! फिर तुझे समझाऊँगा।' श्वेतकेतु फल ले आया। पिताने कहा—'इसे तोड़कर देख इसमें क्या है ?' श्वेतकेतुने फल तोड़कर कहा— 'मगवन् ! इसमें छोटे-छोटे बीज हैं।' श्विष बोले, 'अच्छा, एक बीजको तोड़कर देख उसमें क्या है ?' 'श्वेतकेतुने बीजको फोड़-कर कहा—'इसमें तो कुछ भी नहीं दोखता।' तब पिता आरुणि बोले—'हे सौम्य ! त् इस वट-बीजके सूक्ष्म मावको नहीं देखता, इस अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्वसे ही महान् बटका बुध निकलता है। बस, जैसे यह अत्यन्त सूक्ष्म बट-बीज बड़े मारी बटके इक्षका आधार है, इसी प्रकार सूक्ष्म सत् आत्मा इस समस्त स्थूल जगत्-का आधार है। हे सौम्य! मैं सत्य कहता हूँ, त मेरे बचनमें श्रदा रख। यह जो सूक्ष्म तत्त्व आत्मा है वह सत् है और यही आत्मा है। हे इवेतकेतो ! वह 'सत्' त ही है।' 'तत्त्वमिं'

श्वेतकेतुने कहा—'भगवन् ! मुझको पुनः दूसरे दृष्टान्तसे समझाइये ।' उदाळकने एक नमककी डळी श्वेतकेतुके हाथमें देकर कहा—'वस्स ! इस डळीको अभी जळसे भरे हुए लोटेमें डाळ दे और फिर कळ सबेरे उस लोटेको ळेकर मेरे पास आना ।' श्वेतकेतुने ऐसा ही किया । दूसरे दिन प्रातःकाळ जब श्वेतकेतु जळका लोटा ळेकर पिताके पास गया, तब उन्होंने कहा—'हे सोम्य ! रातको जो नमककी डळी लोटेमें डाळी यी, उसको जळमेंसे ढूँहकर निकाळ तो दे, मैं उसे देखूँ।' श्वेतकेतुने देखा, पर नमककी डळी उसे नहीं मिळी, क्योंकि वह तो जळमें गळकर जळकप हो गयी थी। तब आरुणिने कहा—'अच्छा, इसमेंसे इस तरफसे थोड़ा-सा जळ

चलकर बता तो कैसा है ?' खेतकेतुने आचमन करके कहा-'पिताजी ! जल खारा है !' आरुणि बोले- 'अन्छा, अब बीचमेंसे हेकर चखकर त्रता ।' क्वेतकेतुने चखकर कहा---'पिताजी ! यह भी खारा है।' आरुणिने कहा--'अच्छा ! अत्र दूसरी ओरसे जरा-सा पीकर बता कैसा खाद है ?' स्वेतकेतुने पीकर कहा-'पिताजी ! इधरसे भी खाद खारा ही है ।' अन्तमें पिताने कहा-'अब सब ओरसे पीकर, फिर जलको फेंक दे और मेरे पास चला आ ।' व्वेतकेतने वैसा ही किया और आकर पितासे कहा-'पिताजी ! मैंने जो नमक जलमें डाला था, यद्यपि मैं अपनी आँखोंसे उसको नहीं देख पाता परन्तु जीमके द्वारा मुझको उसका पता छग गया है कि उसकी स्थिति उस जलमें सदा और सर्वत्र है।' पिताने कहा--'हे सौम्य ! जैसे त यहाँ उस प्रसिद्ध 'सत्' नमकको नेत्रोंसे नहीं देख सका तो भी वह विद्यमान है इसी प्रकार यह सूक्ष तत्त्व आत्मा है। वह सत् है और वहीं आत्मा है और हे क्वेतकेतो ! वह आत्मा त् ही है ।' 'तत्त्वमिस'

क्वेतकेतुने कहा—'पिताजी! मुझे फिर उपदेश कीजिये।'
तय मुनि उदालक बोले—'सुन! जैसे चोर ऑखोंपर पट्टी
बाँधकर किसी मनुष्यको बहुत दूरके गान्धार देशसे लाकर किसी
जङ्गलमें निर्जन प्रदेशमें छोड़ दे और वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर,
दक्षिण चारों दिशाओंकी ओर देख-देखकर सहायताके लिये
पुकार करके कहे कि 'मुझको ऑखोंपर पट्टी बाँधकर चोरोंने यहाँ
लाकर छोड़ दिया हैं' और जैसे उसकी करुण पुकारको सुनकर
कोई दयालु पुरुष दयाकश उसकी ऑखोंकी पट्टी खोल दे और

उससे कह दे कि 'गान्धार देश इस दिशामें है, त इस रास्तेसे चला जा, वहाँ पहुँच जायगा।' और वह बुद्धिमान् अधिकारी पुरुप जैसे उस दयाल पुरुपके वचनोंपर श्रद्धा रखकर उसके वताये मार्गपर चलने लगता है और एक गाँवसे दूसरे गाँव पृछ-परछ करता हुआ आखिर अपने गान्धार देशको पहुँच जाता है। इसी प्रकार अज्ञानकी पही वाँचे हुए काम, कोष, लोमादि चोरोंके हारा संसाररूपी भयद्धर बनमें छोड़ा हुआ जीव ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुके दयापरवश हो वतलाये हुए मार्गसे चलकर अविद्याके फन्देसे छूटकर अपने मूल खरूप 'सत्' आत्माको प्राप्त हो जाता है। यह जो सूक्ष्म तत्त्व है, सो आत्मा है। वह सत् है, वही आत्मा है, हे हमेतकेतो। वह सत् आत्मा त ही है। 'तत्त्वमित'

श्रेतकेतुने कहा—'मगशन् ! क्यापूर्वक मुझको फिर उपदेश कीजिये।' तब मुनि उदालक वोले—'सुन, जैसे कोई एक रोगी मनुष्य मरनेवाला होता है, तब उसके सम्बन्धी लोग उसे बेरकर पूलते हैं कि तुम हमें पहचानते हो या नहीं ? जवतक उस रोगी जीवकी वाणीका मनमें, मनका प्राणमें, प्राणका तेजमें और तेजका ब्रह्ममें लय नहीं हो जाता तवतक वह सबको पहचान सकता है। परन्तु जब उसकी वाणीका मनमें, मनका प्राणमें, प्राणका तेजमें, और तेजका ब्रह्ममें लय हो जाता है तब वह किसीको नहीं पहचान सकता। यह जो सूक्ष्म माव है सो आत्मा है, वह सद है, वही आत्मा है, हे श्रेतकेतो ! वह आत्मा द ही है। 'तत्त्वमित'।'

म्रेतकेतुने कहा--'भगवन् ! कृपापूर्वक मुझे फिर समझाइये,'

तत्र मुनि कहने छो, — 'अच्छा सुन! एक आदमी चोरीके सन्देहमें पकड़ा जाता है, और उससे पृष्ठा जाता है कि तैंने चोरी की या नहीं, वह अखीकार करता है। तव राज्यके अधिकारी जछती हुई कुल्हाड़ी छाकर उसके हाथमें देनेकी आज्ञा करते हैं, कुल्हाड़ी छायी जाती है और यदि उसने चोरी की है और झूठ वोछकर छूटना चाहता है तो आत्माको असत्यके साथ जोड़नेके कारण कुल्हाड़ीका स्पर्श होते ही उसका हाथ जछ जाता है और उसे अपराधके छिये दण्ड दिया जाता है। परन्तु यदि वह चोर नहीं होता, और सत्य ही कहता है तो आत्माको सत्यके साथ संयुक्त रखनेके कारण उसका हाथ उस कुल्हाड़ीसे नहीं जछता और वह वन्धनसे छट जाता है।

इस प्रकार सत्यताके कारण जलती हुई कुल्हाइीसे सत्यशक्ता चच जाता है, इससे सिद्ध होता है कि जीव सत्त् है, वह सत् है, वही आत्मा है। हे खेतकेतो ! वह आत्मा त् ही है। 'तत्त्वमसि'।

इस प्रकार पिता उदालक आरुणिके उपवेशसे श्वेतकेतु आत्माके अपरोक्ष ज्ञानको प्राप्त होकर कृतार्थ हो गया । ( छान्दोन्य उपनिषद्के आधारपर )



<sup>\*</sup> इस वर्णनसे पता व्याता है कि प्राचीनकालमें सत्यपर कितना विश्वास या। सत्यके प्रतापसे उस सत्यमय वातावरणमें जलती हुई कुल्हाड़ी भी सत्य-ककाफे हाथ नहीं चला सकती थी, और असत्यका आभवी उसीसे जलकर हण्डित होता था।

(8)

# एक सो एक वर्षका ब्रह्मचर्च

य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोकोऽचिजिन स्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्गरुपः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वोध ठोकानामोति सर्वोध कामान्यस्त-मात्मानमञ्ज्ञविद्य विज्ञानातीति ह प्रजापतिरुवाच ।

(छान्दो० ८। ७।१)

एक समय प्रजापतिने कहा कि 'आत्मा पापपे रहित, बुड़ायेसे रहित, मृत्युसे रहित, शोकसे रहित, क्षुघासे रहित, पिपासासे रहित, सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प है। उस आत्माकी खोज करनी चाहिये। वहीं जानने योग्य है। जो उस आत्माको जानकर उसका अनुभव करता है, वह सम्पूर्ण छोकोंको और सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त करता है।'

प्रजापतिके इस श्वनको छुनकर देवता और अछुर दोनोंने आत्माको जाननेकी इच्छा की । देवताओंमें इच्छ और अछुरोंमें विरोचन प्रतिनिधि चुने गये और उन दोनोंने प्रजापतिके पास जानेका विचार किया । परस्पर द्वेषके कारण आपसमें एक दूसरे- से कुछ भी न कहकर दोनों समित्पाणि होकर विनयपूर्वक प्रजापतिके पास गये।\*

दोनोंने वहाँ जाकर परस्परकी ईर्पाको भुलाकर लगातार वत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यका पालन किया । इसके बाद प्रजापतिने उनसे पूछा----

### किमिच्छन्ताववास्तम्

'किस इच्छासे तुम दोनों यहाँ आकर रहे हो ?'

उन्होंने कहा—'भगवन् !आत्मा पापरहित, जरारहित, मृत्यु-रहित, शोकरहित, क्षुघा और पिपासारहित, सत्यकाम और सत्यसङ्करप है, वह जानने योग्य है, वही अनुभव करने योग्य है, जो उसको जानकर उसका अनुभव करता है वह सम्पूर्ण लोकों और सम्पूर्ण मोगोंको प्राप्त होता है। आपकें ये वचन सबने

<sup>\*</sup> यह नियम है कि-'स गुरुमेशामिगच्छेत् समित्पाणिः ओत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ।' (सुण्डक० १।२।१२)

<sup>&#</sup>x27;शिष्यको हायमें समिषा केकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास जाना चाहिये।'

सुने हैं इसीसे उस आत्माको जाननेकी इच्छासे हम लोग यहाँ आये हैं।'

तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत एव मारमेति होवाचैतदमृतमभयमेतद् ब्रह्मोति।

प्रजापितने कहा 'आँखोंमें यह जो पुरुष द्रष्टा अन्तर्भुखी दृष्टि-वाळोंको दीखता है, यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अमय है, यही ब्रह्म है।'

इन्द्र और विरोधनने अञ्चल्ल चुिल्ल होनेके कारण इस कथन-को अक्षरशः ज्यों-का-त्यों प्रहण कर िया । उन्होंने समझा कि नेत्रोंमें जो मनुष्यका प्रतिबिन्त्र दीख पड़ता है वही आत्मा है । इसी निश्चयको दढ़ करनेके िये उन्होंने प्रजापतिसे फिर पूछ-'हे भगवन् ! जल्में जो पुरुषका प्रतिबिन्त्र दीखता है अथवा दर्पणमें शरीरका जो प्रतिबिन्त्र दीखता है, इन दोनोंमेंसे आपका बतलाया हुआ ब्रह्म कौन-सा है ! क्या ये दोनों एक ही हैं।' प्रजापतिने कहा 'हाँ, वह इन दोनोंमें ही दीख सकता है। वहीं प्रत्येक बस्तमें है।'

इसके बाद प्रजापितने उनसे कहा—'जाओ ! उस जलसे भरे हुए कुण्डमें देखो और यदि वहाँ आत्माको न पहचान संको तो फिर मुझसे पूछना, मैं तुम्हें समझाऊँगा ।' दोनों जाकर कुण्डमें अपना प्रतिबिम्ब देखने छगे । प्रजापितने पूछा 'तुम छोग क्या देखते हो !' उन्होंने कहा—

सर्वभेवेदमावां भगव आत्मानं पद्याव आलोमभ्य भानवेभ्यः प्रतिरूपमिति । 'भगवन् ! नखसे टेकर शिखातक हम सार आत्माका देख रहे हैं !' नखसिखकी नात सुनकर ब्रह्माजीने फिर कहा—'अच्छा, तुम जाओ और शरीरोंको स्नान कराकर अच्छे-अच्छे गहने पहनो और सुन्दर-सुन्दर वस्त्र धारण करो । फिर जाकर जटके कुण्डमें देखो ।' नख और केशके सहश यह शरीर मी अनात्म है । इसी बातको समझानेके टिये प्रजापतिने यों कहा, परन्तु उन दोनोंन इस बातको नहीं समझा । वे दोनों अच्छी तरह नहा-धोकर सुन्दर-सुन्दर बस्नाटङ्कारोंसे सजकर कुण्डपर गये और उसमें प्रतिविम्च देखने टो । प्रजापतिने पूछा—'क्या देखते हो ?' उन्होंने कहा—'हे भगवन् ! जैसे हमने सुन्दर-सुन्दर वस्त्र और आभूवण धारण किये हैं, इसी प्रकार हमारे इस आत्माने भी सुन्दर-सुन्दर बस्नाटङ्कारों-को धारण किया है ।'

प्रजापितने सोचा कि अन्तःकरणकी अञ्चाद्विके कारण आत्माका यथार्थ खरूप इनकी समझमें नहीं आया, सम्भवतः मेरं बचनोंका मनन करनेसे इनके प्रतिबन्धक संस्कारोंके दूर होनेपर इनको आत्मखरूपका ज्ञान हो सकेगा । यो विचारकर प्रजापितने कहा—"यही आत्मा है, यही अविनाशी है, यही अभय है, यही बख है।"

प्रजापतिके बचन धुन इन्द्र और विरोचन सन्तुष्ट होकर अपने-अपने घरकी ओर चले। उनको यों ही जाते देखकर प्रजापतिने मनमें कहा—

अनुपरुभ्यात्मानमननुविद्य ब्रज्जतो यतर एतदुपनिषदी भविष्यनित देवा वासुरा वा ते परामविष्यन्ति । 'ये वेचारे आत्माको जाने विना ही, साक्षात् अनुभव किये विना ही जा रहे हैं। इन देव और असुरोंमेंसे जो कोई भी इस (प्रतिबिम्ब-आधार शरीरको ही ब्रह्म माननेके) उपनिषद्वाले होंगे, उनका तो पराभव ही होगा।'

विरोचन तो अपनेको ज्ञानी मानकर शान्त हृद्रयसे अहुरोंके पास जा पहुँचा और 'प्रतिचिम्बके निमित्त शरीरको ही आत्मा समझकर उसने इस शरीरमें आत्मबुद्धिरूप उपनिषद्का उपदेश आरम्भ कर दिया। उसने कहा—'प्रजापितने शरीरको ही आत्मा बतलाया है, इसल्यि यह शरीररूपी आत्मा ही पूजा करने योग्य है, यही सेवा करने योग्य है, इस जगत्में केवल इस शरीररूपी आत्माकी ही पूजा और सेवा करनी चाहिये। इसीकी सेवासे मनुष्यको दोनों लोक (दोनों लोकोंमें सुख) प्राप्त हो सकता है।'

इस देहात्मवादके कारणसे जो दान नहीं करता, सत्कायोंमें श्रद्धा नहीं रखता तथा यक्कादि नहीं करता, उसको आज भी अधुर कहा जाता है! यह देहात्मवादी उपनिषद् अधुरोंका ही चलाया हुआ है। ऐसे लोग शरीरको ही आत्मा समझकर इसे गहने, कपड़े आदिसे सजाया करते हैं। और सारा जीवन इस शरीरको सेवा-पृजामें ही खो देते हैं। अन्तमें यही लोग ग्रुत शरीरको भी गहने-कपड़ोंसे सजाकर ऐसा समझते हैं कि हम खर्गको जीत हैं। 'अमुं लोक जैज्यन्तः।'

इधर देवी सम्पदावाले इन्द्रको खर्गमें पहुँचनेसे पहले ही विचार हुआ कि 'प्रजापतिने तो आत्माको अमय कहा है, परन्तु इस प्रतिविम्बरूप आत्माको तो अनेक भय रहते हैं । जब शारीर सजा होता है तो प्रतिविम्ब भी सजा हुआ दीखता है, शरीरपर सुन्दर वस्न होते हैं तो प्रतिविम्ब भी सुन्दर वस्नोंबाटा दीखता है, शरीर नख-केशके रहित साफ-सुचरा होता है तो प्रतिविम्ब भी साफ-सुचरा दीखता है। इसी प्रकार यदि शरीर अन्धा होता है तो प्रतिविम्ब भी अन्धा होता है, शरीर काटा होता है तो प्रतिविम्ब भी काटा दीखता है, शरीर टूल-चँगड़ा होता है तो प्रतिविम्ब भी लूटा-चँगड़ा दीखता है, शरीरका नाश होता है तो प्रतिविम्ब भी लूट हो जाता है। इसिटिये इसमें तो में कुछ भी आत्म खरूपता नहीं देखता।

इस प्रकार विचारकर इन्द्र सिमित्पाणि होकर फिर प्रजापितिके पास आया । प्रजापितिने इन्द्रको देखकर कहा—'इन्द्र ! तुम तो विरोचनके साथ ही शान्त हृदयसे वापस चछे गये थे, अब फिर किस इच्छासे आये हो ?' इन्द्रने कहा—'भगवन् ! जैसा शरीर होता है वैसा ही प्रतिविग्च दीखता है, शरीर सुन्दर वकाल्ड्कृत और परिष्कृत होता है तो प्रतिविग्च भी वकाल्डकृत और परिष्कृत होता है तो प्रतिविग्च भी वैसा ही दीखता है । शरीर अन्य, साम या अंगहीन होता है तो प्रतिविग्च भी वैसा ही दीखता है । शरीरका नाश होता है तो इस प्रतिविग्च-रूप आत्माका मी नाश होता है । अतएव इसमें मुझे कोई आनन्द नहीं दीख पड़ता ।'

प्रजापितने इन्द्रके वचन सुनकर कहा—'हे इन्द्र ! ऐसी ही बात है। वास्तवमें प्रतिविम्ब आतमा नहीं है, मैं तुन्हें फिर समझाऊँगा, अमी फिर वचीस वर्षतक ब्रह्मचर्यक्रतसे यहाँ रहो।' ः इन्द्र वतीस वर्षतक फिर ब्रह्मचर्यके साथ गुरुके समीप रहा, तब प्रजापतिने उससे कहा---

य एप खप्ते महीयमानश्चरत्येप आत्मेति होवाचैतदमृत-मभयमेतद् ब्रह्मेति ।

'जो इस खप्तमें पूजित होता हुआ विचरता है, खप्तमें अनेक भोग भोगता है वह आत्मा है, वही अभय है, अमृत है, वही बहा है।'

इन्द्र शान्त हृदयसे अपनेको छतार्थ समझकर चला परन्तु देवताओंके पास पहुँचनेके पहले ही उसने सोचा कि 'खप्नके दृष्टा आत्मामें भी दोप है । यद्यपि शरीर अन्धा होनेसे यह खप्नका दृष्टा अन्धा नहीं होता, शरीरके साम (न्याधिपीड़ित) होनेसे यह साम नहीं होता, शरीरके दोपसे यह दृष्तित नहीं होता, शरीरके बधसे इसका वध नहीं होता तथापि यह नाश होता हुआ-सा, भागता हुआ-सा, शोकप्रसा होता हुआ-सा लगता है इससे मैं इसमें भी कोई आनन्द नहीं देखता।

इस प्रकार विचारकर इन्द्र हाथमें समिधा छेकर फिर प्रजापतिके समीप आया और प्रजापतिके प्छनेपर उसने अपनी शंका उनको छुनायी।

प्रजापितने कहा—'इन्ह्र । ठीक यही बात है । खमका द्रष्टा आत्मा नहीं है । मैं तुम्हें फिर उपदेश कल्रेंगा, तुम फिर बत्तीस वर्षतक शक्षचर्यव्रतसे यहाँपर रहो ।'

इन्द्र तीसरी बार बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यके साथ फिर रहा । इसके बाद प्रजापतिने कहा—'जिसमें यह जीव निद्राको प्राप्त होकर सम्पूर्ण इन्द्रियोंके व्यापार शान्त हो जानेके कारण सम्पूर्ण रीतिसे निर्मल और पृणे होता है और खप्नका अनुभव नहीं करता, यह आत्मा है, अभय है, अमृत है, यही ब्रह्म है।'

इन्द्र आत्माका यथार्थ खरूपं समझमें आ गया मानकर शान्त हृदयसे खर्गकी ओर चटा परन्तु देवताओंके पास पहुँचनेके पहले ही मार्गमें विचार करनेपर उसे सुपृप्ति-अवस्थामें पड़े हुए जीवको आत्मा समझनेमें दोप दीख पड़ा । उसने सोचा कि 'सुपृप्ति-अवस्थामें आत्मा जाम्रत् और खमकी तरह 'यह मैं हूँ' ऐसा अपनेको नहीं जानता । न इन भूतोंको जानता है और उसमेंसे विनाशको ही प्राप्त होता है । यानी सुपृप्ति-अवस्थाका सुख भी निरन्तर नहीं भोग सकता अतएव इसमें भी कोई आनन्द नहीं दीखता ।'

इस प्रकार विचारकर इन्द्र समित्पाणि होकर चीथी बार फिर प्रजापतिके पास आया । उसे देखकर प्रजापितने कहा—'तुम तो शान्त हृदयसे चले गये थे, लीटकर कैसे आये ?' इन्द्रने कहा 'भगवन् ! इस सुपुतिमें स्थित यह आत्मा जाग्रत् और सप्तमें जैसे अपनेको जानता है वैसा वहाँ 'यह मैं हूँ' यों नहीं जानता, इन भूतोंको भी नहीं जानता और इस अवस्थामेंसे इसका विनाश-सा भी होता है अतएव मैं इसमें भी कोई आनन्द नहीं देखता।'

प्रजापतिने कहा —'इन्द्र ! ठीक है । युषुप्तिमें पड़ा हुआ जीव बास्तवमें आत्मा नहीं है । मैं तुम्हें फिर इसी आत्माका ही उपदेश करूँगा, किसी दूसरे पदार्थका नहीं । तुम यहाँ पाँच सालतक फिर ब्रह्मचर्यवृतसे रहो ।'

तीन बार बत्तीस-बत्तीस वर्षका ब्रह्मचर्यवत पालन करनेपर भी प्रतिबन्धकरूप तनिक-से भी हृदयके मछको नाश करके प्रकृत अधिकारी बनानेके हेतुसे फिर पाँच वर्ष ब्रह्मचर्यके लिये प्रजापतिने आज्ञा दे दी। पूरे एक सौ एक वर्षतक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन कर चुकने-पर प्रजापतिने कहा-'इन्द्र! यह शरीर मर्त्य है, सर्वदा मृत्युसे प्रस्त है, तो भी यह अमृतरूप तथा अशरीरी आत्माका अधिष्ठान ( रहने और भोगादि भोगनेका स्थान ) है । यह अशरीरी आत्मा जब अविवेकसे सशरीर अर्थात् शरीरमें आत्मभाव रखनेवाला होता है, तभी सख-दःखसे प्रस्त होता है। जहाँतक देहात्मबीध रहता है वहाँतक सुख-दुःखसे छूटकारा नहीं मिल सकता। विज्ञानसे जिसका देहारमभाव नप्र हो गया है उस अशरीरीको निःसन्देह सुख-दु:ख कमी स्पर्श नहीं कर सकते।' इसके बाद वायु, अभ्र और विष्दादिका दृष्टान्त देते हुए अन्तमें प्रजापतिने कहा, 'इस शरीरमें जो मैं देखता हूँ ऐसे जानता है वह आत्मा है और नेत्र उसके रूपके ज्ञानका साधन है; जो इस गन्धको मैं सूँबता हूँ ऐसे जानता है वह आत्मा है और गन्धके ज्ञानके लिये नासिका है; जो मैं इस वाणीका उचारण करता हूँ ऐसे जानता है वह आत्मा है और उसके उचारणके लिये वाणी है, जो मैं सुनता हूँ ऐसे जानता है वह आत्मा है और उसके श्रवणके लिये श्रोत्र हैं; जो जानता है कि मैं आत्मा हूँ वह आत्मा है और मन उसका दैवी चक्षु है। अपने खखरूपको प्राप्त वह मुक्त इस अप्राकृत चक्षुरूपी मनके द्वारा इन भोगोंको देखता हुआ आनन्दको प्राप्त होता है।' यहा आत्मतत्त्व है।

इन्द्र आनन्दमें मग्न हो गया और देवलोकमें छीटकर उसने देवताओंको इस आत्माका उपदेश किया । देवताओंने इस आत्माकी उपासना को । इसीसे उन्हें सर्वलोक और सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्ति हुई। जो इस आत्माको मलीमाँति जानकर इसका साक्षात्कार करता है, बही सर्वलोक और सम्पूर्ण आनन्दको प्राप्त होता है \*। ( छान्दोग्य उपनिपद्के आधारपर )



« इस प्रकारकी तोज जिद्यासा ओर खटल अद्धा होनेपर ही ब्रह्मके यथार्थ स्तरूपकी उपलब्धि हुआ करती है। स्वर्गके विशास भोगोंको छोडकर स्गातार पक सी एक वर्षातक ब्रह्मचर्यका पाटन करनेके अनन्तर देवरात इन्द्रको प्रजापति यथार्थ उपदेश करते है और तभो उन्हें महाका साम्रास्कार होता है। भाजकरू लोग विना ही श्रद्धा और साधनके अनावास सुक्तमें ही प्रकाको प्राप्त कर लेना चाहते हैं। ग्ररुको खोजने और उसके समीप जानेकी भा आवश्यकता नहीं समझते । इसी कारण जैसे-के-वैसे रह जाते हैं । प्रथम सो शुरु मिलते नहीं, मिलते हैं तो विषयान्य मनुष्य उन्हें पहचानते नहीं । विना पहचाने और बिना हो पुछे यदि सत्पुरुप अपनी स्वामाविक दवासे कुछ उपदेश कर देते हैं तो श्रद्धाके अभावसे वह ग्रहण नहीं किया जाता। वास्तवमें अन्धिकारीको विना पुछे उपदेश देनेका कोई महत्त्व नहीं रहता, इसासे महात्मा लोग निना पूछे प्रायः कुछ कहा भी नहीं करते । इन सब बातांपर विचार करके जिन लोगोंको दःखोंसे सर्वदा मुक्त होनेकी अभिलाषा है उनकी चाहिये कि प्रसापयीदि साधनोसे सम्पन्न होकर श्रद्धा और मिक्तसमन्वित हृदयसे सद्गरु और शास्त्रोंकी श्चरण हें एवं तर्कसे सदा बचे रहकर विश्वासपूर्वक उचकी आधानुसार टह्यका अनुसम्यान करके उसीमैं चित्तको वृत्तियोंको विलीन कर हैं।



देवता, असुर और मनुष्योंको ब्रह्माजीका उपदेश

## तीन बार 'द'

एक समय देवता, मनुष्य और असुर सबके पितामह प्रजा-पति ब्रह्माजीके पास शिष्य-भावसे विद्या सीखने गये, एवं नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए उनकी सेवा करने लगे। इस प्रकार कुछ काल बीत जानेपर उन्होंने उपदेश प्रहण करना चाहा । सबसे पहले देवताओंने जाकर प्रजापतिसे प्रार्थना की 'भगवन् ! हमें उपदेश कीजिये।' प्रजापतिने उत्तरमें एक ही अक्षर कह दिया 'द' । स्वर्गमें भोगोंकी भरमार है, भोग ही देवलोकका सुख माना गया है. कभी बृद्ध न होकर देवगण सदा इन्द्रिय-भोगोंमें छगे रहते हैं. अपनी इस अवस्थापर विचारकर देवताओंने 'द' का अर्थ 'दमन'— इन्द्रिय-संयम समझा और अपनेको कृतकृत्य मानकर प्रजापतिको प्रणाम कर ने नहाँ से चलने लगे। प्रजापतिने पूछा 'क्यों, मेरे उपदेश किये हुए अक्षरका अर्थ तो तुम समझ गये न 🙌 देवताओंने कहा 'जी, समझ गये, आपने हम विलासियोंको इन्द्रिय-दमन करनेकी आज्ञा की है।' प्रजापतिने कहा 'तुमने ठीक समझा, मेरे 'द' कहनेका यही अर्थ था । जाओ, परन्तु मेरे उपदेशके अनुसार चलना, तभी तुम्हांरा कल्याण होगा ।'

तदनन्तर मनुष्योंने प्रजापतिके पास जाकर कहा—'भगवन् ! हमें उपदेश कीजिये ।' प्रजापतिने उनको भी वहीं 'द' अक्षर सुना दिया । मनुष्योंने विचार किया हम कर्मयोनि होनेके कारण सदा लोमवश कर्म करने और अर्थ-संग्रह करनेमें ही लगे रहते हैं । इसिंखेये प्रजापितने हम लोमियोंको 'दान' करनेका उपदेश किया है। यह निश्चय कर वे अपनेको सफल्मनोरय मानकर चलने लगे, तब प्रजापितने उनसे पृद्धा 'तुमलोग मेरे क्यनका अर्थ 'समझकर जा रहे हो न ?' संप्रहप्रिय मनुष्योंने कहा 'जी हाँ, समझ गये, आपने हमें दान करनेकी आज्ञा दी हैं।' यह सुनकर प्रजापित प्रसन्न होकर बोले—'हाँ, मेरे कहनेका यही अर्थ था, तुमने ठीक समझा है। अब इसके अनुसार चलना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा।'

इसके पश्चात् असुरोंने प्रजापतिके पास जाकर प्रार्थना की 'भगवन् ! हमें उपदेश कीजिये !' इनको भी प्रजापितने 'द' अक्षरका ही उपदेश किया ! असुरोंने समझा, 'हम छोग खमावसे ही हिंसाइत्तिवाछे हैं, कोध और हिंसा हमारा नित्यका ज्यापार है, अतएव प्रजापितने हमें इस दुष्कर्मसे छुड़ानेके छिये कृपा करके जीवमात्रपर दया करनेका ही उपदेश दिया है !' यह विचारकर वे जब चछनेको तैयार हुए तब प्रजापितने यह सोचकर कि ये छोग मेरे उपदेशका अर्थ समझे या नहीं, उनसे पूछा 'तुम जा रहे हो, परन्तु बताओ, मैंने तुम्हें क्या करनेको कहा है !' तब हिंसाप्रिय असुरोंने कहा 'देव ! आपने हम हिंसकोंको 'द' कहकर प्राणिमात्रपर 'दया' करनेकी आज्ञा की है !' यह सुनकर प्रजापितने कहा 'चत्स ! हमने ठीक समझा, मेरे कहनेका यही तात्पर्य था । अब तुम हेप छोड़कर प्राणिमात्रपर दया करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा !'

देन दनुज मानव समी ठहें परम कटवान । पार्के जो 'द' अर्थकों दमन दया अरु दान ॥



्रेयाज्ञवल्क्य और मैत्रेयी

## (११)

#### प्रम चन्

महर्षि याज्ञवत्क्यके दो क्षियाँ थीं । एकका नाम या मैत्रेयी और दूसरीका कात्यायनी । दोनों ही सदाचारिणी और पतिव्रता थीं परनतु इन दोनोंमें मैत्रेयी तो परमात्माके व्रति अनुरागिणी थीं और कात्यायनीका मन संसारके भोगोंमें रहता था । महर्षि याज्ञवत्क्यने संन्यास ब्रहण करते समय मैत्रेयीको अपने पास बुखाकर कहा कि हि मैत्रेयी ! मैं अब इस गृहस्थाव्रमको छोड़कर संन्यास ब्रहण करना चाहता हूँ। तुम दोनों मेरे पीछेसे आपसमें झगड़ा न कर सुखपूर्वक रह सको इसिंछिये में चाहता हूँ कि तुम दोनोंको घर-को सम्पत्ति आधी-आधी बाँट दुँ।'

सामीकी वात सुनकर मैत्रेयीने अपने मनमें सोचा कि 'मतुष्य अपने पासकी किसी वस्तुको तभी छोड़नेको तैयार होता है जब उसको पहलीकी अपेक्षा कोई अधिक उत्तम वस्तु प्राप्त होती है। महर्पि घरवारको छोड़कर जा रहे हैं अतएव इनको मी कोई ऐसी वस्तु मिली होगी, जिसके सामने घर-वार सव तुच्छ हो जाते हैं, अवश्य ही इनके जानेमें कोई ऐसा बड़ा कारण होना चाहिये।' और यह परम वस्तु जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्ति छामकर अम्रुतत्वको—परमात्माको पाना ही है। यों विचारकर मैत्रेयीन कहा—'भगवन्! मुझे यदि धनधान्यसे परिपूर्ण समस्त पृथ्वी मिळ जाय तो क्या उससे मैं अम्रुतत्वको पा सकती हूँ श्याज्ञवल्क्यने कहा—'नहीं, नहीं! धनसहित पृथ्वीकी प्राप्तिसे तेरा धनिकोंका-सा जीवन हो सकता है परन्तु उससे अम्रुतत्व कमी नहीं मिळ सकता !' मैत्रेयीने कहा—

सा होवास मैत्रेयी येनाहं नामृता स्थां किमहं तेन क्रुयीं यदेव मगवान्वेद तदेव मे बूहीति ॥ (इह० २।४।३)

'जिससे मेरा मरना न छूटे, उस वस्तुको छेकर क्या करूँ है हे भगवन् ! आप जो जानते हैं (जिस परम धनके सामने आपको यह धर-त्रार तुच्छ प्रतीत होता है और वड़ी प्रसन्नतासे आप सत्रका त्याग कर रहे हैं) त्रही परम धन मुझको बतळाड़्ये।' याज्ञवल्क्यने कहा---

स होवाच याद्यवस्त्राः प्रिया वतारे नः सती प्रियं भाषस पह्यास्त व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निद्ध्यासस्वेति ॥ ( १९४ २ १४ १ ४)

'मैत्रेयी ! पहले भी त् मुझे बड़ी प्यारी थी, तेरे इन वाक्योंसे वह प्रेम और भी बढ़ गया है ! त् मेरे पास आकर बैठ, मैं तुझे अमृतत्वका उपदेश करूँगा । मेरी वातोंको भलीमाँति धुनकर उनका मनन कर !' इतना कहकर महर्पि याञ्चवत्वयने प्रियतम-रूपसे आत्माका वर्णन आरम्भ किया । उन्होंने कहा—

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भव-त्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति।

'मैत्रेयी ! ( जीको ) पति पतिके प्रयोजनके लिये प्रिय नहीं होता परन्तु आत्माके प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है ।'

इस आत्मा शन्दका अर्थ छोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे किया है, कुछ कहते हैं कि आत्मासे यहाँपर शरीरका छक्ष्य है। यह शिश्रोदरपरायण पामर पुरुपोंका मत है। कुछ कहते हैं कि जब-तक अन्दर जीव है तभीतक संसार है, मरनेके बाद कुछ भी नहीं; इसिछिये यहाँ इसी जीवका छक्ष्य है। यह पुनर्जन्म न माननेवाछे जडवादियोंका मत है। कुछ छोग 'आत्माके छिये' का अर्थ करते हैं कि जिस वस्तु या जिस सम्बन्धीसे आत्माकी उन्नति हो, आत्मा अपने सरूपको पहचान सके वही प्रिय है। \* इसीछिये कहा

जाफे प्रिय न राम नैदेही। तजिये ताहि कोटि नैरी सम जद्यपि परम सनेही॥

गोसाई तुल्सीदासजीने सम्मनतः ऐसे ही विचारको ल्ह्यमें रखकर
 मक्तकी दृष्टिसे कहा है कि—

गया है कि 'आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्' यह तीत्र मुमुक्षु पुरुपोंका मत है।

कुछ तत्त्वज्ञोंका मत है कि आत्माके छिये इस अर्थमें कहा गया है कि इसमें आत्मतत्त्व है, यह आत्माकी एक मूर्ति है। मित्र-की मूर्तिको कोई उस मृतिंके छिये नहीं चाहता परन्तु चाहता है मित्रके लिये। संसारकी समस्त बस्तुएँ इसीछिये प्रिय हैं कि उनमें केवल एक आत्मा ही ज्यापक है या वे आत्माके ही खरूप हैं। महर्षि याज्ञवन्क्यने फिर कहा—

न घा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यातमनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, न ना अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, न ना अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति, न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति, न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति, न वा अरे कोकानां कामाय कोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय कोकाः प्रिया भवन्ति, न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रियाभवन्त्यात्मनस्तु

तज्यो पिता प्रहलाद विभीषन वंधु भरत प्रहतारी।
विश्व तज्यो कंत व्रजवनितन्दि भये भुद-मंगलकारी॥
नाते नेह रामको मनियत सुदृद सुसेच्य बहाँ छाँ।
अंजन कहा आँख जेहि फूटै वहुतक कहाँ कहाँ छाँ।
तुल्सी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्रानते प्यारो।
जासौँ होय समेह राम-पद एतो मतो हमारो॥

(विनयपत्रिका)

कामाय देवाः प्रिया भवन्ति, न वा वरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति, न वा वरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, न वा वरे खर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं भवति। आत्मा वा वरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यास्तित्व्यो मैत्रेय्यात्मनो वा वरे द्र्ष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यास्तित्व्यो मैत्रेय्यात्मनो वा वरे द्र्रानेन श्रवणेन मत्या विद्यानेनेदं सर्व्व विदितम् ॥

(ब्रह्० २।४।५)

'अरे. स्त्री स्त्रीके लिये प्रिय नहीं होती परन्तु वह आत्माके 'लिये प्रिय होती हैं, पुत्र पुत्रोंके लिये प्रिय नहीं होते परन्तु वे आत्माके छिये होते हैं, घन घनके छिये प्यारा नहीं होता परन्त वह आत्माके लिये प्रिय होता है, बाह्मण ब्राह्मणके लिये प्रिय नहीं होता परन्त वह आत्माके लिये प्रिय होता है. क्षत्रिय क्षत्रियके लिये प्रिय नहीं होता परन्तु वह आत्माके लिये प्रिय होता है, लोक लोकोंके लिये प्रिय नहीं होते परन्तु आत्माके किये प्रिय होते हैं, देवता देवताओंके छिये प्रिय नहीं होते परन्त्र आत्माके लिये प्रिय होते हैं, वेद वेदोंके लिये प्रिय नहीं हैं परन्तु आत्माके लिये प्रिय हैं, मूत भूतोंके लिये प्रिय नहीं हैं परन्तु आतमाके लिये प्रिय होते हैं, अरे मैत्रेयी ! सब कुछ उनके लिये ही प्रिय नहीं होते परन्त सब आत्माके लिये ही प्रिय होते हैं। यह परम प्रेमका स्थान आत्मा ही वास्तवमें दर्शन करने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य और निरन्तर ध्यान करने योग्य है । हे मैत्रेयी ! इस आत्माके दर्शन-श्रवण-मनन और -साक्षारकारसे ही सत्र कुछ जाना जा सकता है।' यही ज्ञान है। इसके पश्चात् महर्षि याज्ञवल्ययजीने सवका आग्नांके साथ अभिन रूप वतलाते हुए इन्द्रियोंका अपने विपयोंमें अधिष्ठान बतलाया और तदनन्तर ब्रह्मकी अखण्ड एकरस सत्ताका वर्णनकर अन्तमें कहा कि 'जबतक हैत भाव होता है तभीतक दूचरा दूसरेको देखता है; दूसरा दूसरेको सूँघता है; दूसरा दूसरेको छनता है; दूसरा दूसरेसे बोलता है; दूसरा दूसरेके लिये विचार करता है और दूसरा दूसरेको जानता है, परन्तु जब सर्वात्ममाव प्राप्त होता है, जब समस्त क्स्तुएँ आत्मा ही हैं ऐसी प्रतीति होती है तब वह किससे किसको देखे किससे किसको सूँघे ? किससे किसके साथ बोले ? किससे किसका स्पर्श करे तथा किससे किसको जाने ? जिससे वह इन समस्त क्स्तुओंको जानता है उसे वह किस तरह जाने ?'

वह आत्मा अग्राह्य है इससे उसका ग्रहण नहीं होता; वह अशीर्य है इससे वह शीर्ण नहीं होता; वह असङ्ग है इससे कभी आसक्त नहीं होता; वह वन्धनरहित है इससे कभी दुखीं नहीं होता और उसका कभी नाश नहीं होता । ऐसे सर्वात्मरूप, सबके जाननेवाले आत्माको किस तरह जाने ? श्रुतिन इसीलिये उसे 'नेति' कहा है, वह आत्मा अनिर्वचनीय है। मैत्रेयी ! बस, तेरे लिये यही उपदेश है, यही तो मोक्ष है !

इतना कहकर याज्ञवल्क्यजीने संन्यास छे छिया और बैराग्यके प्रताप तथा ज्ञानकी उत्कट पिपासाके कारण खामीके उपदेशसे मैत्रेयी परम कल्याणको प्राप्त हुई! ( इह्हारण्यक-उपनिषद्के बाधारपर)

### ( १२ )

# चोद्देके खिरसे उपदेश

अश्वनीकुमार देवलोकके चिकित्सक हैं। इन्होंने दैव-अथर्वण ऋषिके दिाज्य द्व्याङ् अथर्वण ऋषिके वेदाज्ययन किया था। द्व्याङ् ऋषि ब्रह्मज्ञानी थे परन्तु वैराग्यादि साधनोंके अमावमें अश्विनी-कुमारोंको अनिधिकारी समझकर उन्हें ब्रह्मिवबाका उपदेश नहीं किया था। विद्याके अभिमानमें एक समय अश्विनीकुमारोंने इन्द्रका अपमान किया तब इन्द्रने इन्हें यज्ञभागसे विहिष्कृत कर दिया। तबसे इनको किसी भी यज्ञमें भाग मिलना बन्द हो गया। इन्होंने नाराज होकर गुरु द्व्याङ् ऋषिसे इन्द्रसे लड़कर उसे जीतने अथवा ओपिं आदिके द्वारा इन्द्रका विनाश करनेकी आज्ञा चाही। द्व्याङ् ऋषि महान् पुरुष थे, उन्होंने कामकोधादिकी निन्दा

करते हुए अश्विनीकुमारोंको अन्यान्य उपायोंसे सफलता प्राप्त करनेकी भाज्ञा दी और यह कहा कि तुम लोग यदि हृदयके अभिमान कामक्रोधादि दोषोंसे रहित और वैराग्ययुक्त होकर मुझसे पूछोंगे तो में तुम्हें अधिकारी पाकर दुर्लम ब्रह्मिवद्याका उपदेश करूँगा । पश्चात् गुरुकी आज्ञासे अश्विनीकुमारोंने च्यवन ऋपिके नेत्र अच्छे कर दिये और च्यवनजीने अपने तपोवलसे उन्हें यक्षमें अधिकार दिल्ला दिया। इस प्रकार विना ही लड़ाईके अश्विनीकुमारोंका मनोरय सिद्ध ही गया।

एक समय इन्हीं दध्यङ् ऋपिके आश्रममें इन्द्र आया। अतिथिवत्सल ऋपिने इन्द्रसे कहा कि 'आप मेरे अतिथि हैं जो कुछ किहेये सो मैं करूँ।' इन्द्रने कहा 'मुझे ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये।' दच्यङ् ऋपि दुविधामें पड़ गये। वचन देकर नहीं करते हैं तो वाणी असत्य होती है, और उपदेशके योग्य अधिकारी इन्द्र है नहीं । आखिर उन्होंने वचनको सत्य रखनेके छिये उपदेश देनेका निश्चय किया, और भलीमाँति ब्रह्मविद्याका उपदेश किया । उपदेश करते समय ऋषिने प्रसंगत्रश भोगोंकी निन्दा की, और भोगदृष्टिसे इन्द्रको और एक कुत्तेको एक-सा सिद्ध किया। इन्द्र ब्रह्मविद्याका अधिकारी तो या ही नहीं, खर्गीदि भोगोंकी निन्दा सुनकर उसे क्रोध आ गया, और उसने दप्यङ् ऋपिपर कई तरह-से सन्देह करके निन्दा, शाप और हत्याके डरसे उन्हें मारनेकी इच्छा तो छोड़ दी परन्तु उनसे यह कहा कि यदि आप इस ब्रह्म-विद्याका उपदेश किसी दूसरेको करेंगे तो मैं उसी क्षण वज्रसे आपका सिर उतार हुँगा।'

क्षमाशील ऋपिने शान्तहृदयसे इन्द्रकी वात प्रनकर बिना ही किसी क्षोभ या कोषसे उससे कहा, 'अच्छी वात है, हम किसीको उपदेश करें तब सिर उतार लेना ।' इस बर्तावका इन्द्रपर प्रमाव पड़ा और वह शान्त होकर खर्गको लौट गया !

कुछ दिनों बाद अश्विनीकुमारोंने वैराग्यादि साधनोंसे सम्पन्न होकर ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके लिये गुरुके चरणोंमें उपस्थित होकर अपनी इच्छा जनायी और ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके छिये श्रार्थना की । इसपर सत्यपरायण दध्यङ्ने सोचा कि 'इनको उपदेश न देनेसे मेरा वचन असत्य होगा और उपदेश करनेपर इन्द्र मेरा सिर उतार हेगा । बचन असत्य होनेकी अपेक्षा मर जाना उत्तम है। प्रतिज्ञा-मंग और असत्यका जो महान् दोष होता है उसके सामने मृत्यु क्या चीज है। शरीरका नाश तो एक दिन होगा ही।' यह विचारकर उन्होंने उपदेश देना निश्चय कर लिया और अश्विनीकुमारोंको इन्द्रके साथ जो बातचीत हुई थी वह कहकर सुना दी। अश्विनीकुमारोंने पहले तो कहा कि 'भगवन् ! आप हमं लोगोंको अब कैसे उपदेश देंगे । क्या आपको इन्द्रके वज़से मरनेका डर नहीं है ? परन्तु जब दघ्यङ् ऋषिने कर्मवरा शरीरधारीके मृत्युकी निश्चयता, परमार्थरूपसे निःसारता और सत्यकी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी तब अश्विनीकुमारोंने कहा, 'भगवन् । आप किञ्चित् भी भय न करें । हम एक कौशळ करते हैं, जिससे न आपकी मृत्यु होगी और न हमें ब्रह्मनियासे वित्रत होना पड़ेगा।

हम पृथक्-पृथक् हुए अंगोंको जोड़कर जीवित करनेकी विद्या जानते हैं। पहले हम इस घोड़ेका सिर उतारते हैं, फिर आपका सिर उतार-कर इस घोड़ेकी धड़पर रख देते हैं और घोड़ेका सिर आपके धड़से जोड़ देते हैं। आप घोड़ेके सिरसे हमें ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये । फिर जब इन्द्र आकर आपका घोड़ेवाळा सिर काट देगा तन हम पुनः उसका सिर उतारकर आपके धड्से जोड़ देंगे और इन्द्रके द्वारा काटा हुआ घोड़ेका सिर घोड़ेकी धड़से जोड देंगे। न घोड़ा ही मरेगा और न आपको ही कुछ होगा ।' दघ्यङ् ऋपि-ने इस प्रस्तावको खीकार करके उन्हें मलीभाँति ब्रह्मविद्याका उपदेश किया। जब इन्द्रको इस बातका पता छगा तो इन्द्रने आकर वज़से दध्यङ् ऋपिके भड़से जोड़ा हुआ बोड़ेका सिर काट डाळा । पश्चात् अश्विनीकुमारोंने संजीवनी विद्याके प्रभावसे घोड़े-की धड़से जुड़ा हुआ ऋपिका सिर उतारकर उनकी धड़से जोड़ दिया और घोड़ेकी धड़पर घोड़ेका सिर रखकर उसे जोड़ दिया। दोनों जीवित हो गये।

(तैत्तिरीय त्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद्के आधारपर)



## सर्वश्चेष्ठ ब्रह्मानिष्ड

एक समय प्रसिद्ध विदेह राजा जनकने बहुदक्षिण नामक वड़ा यज्ञ किया । यज्ञमें कुरु और पाखाल आदि देशोंके बहुत-से श्राह्मण एकत्र हुए । जनक राजाने श्राह्मणोंको बहुत दक्षिणा दी: अन्तमें 'इन ब्राह्मणोंमें सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता कौन है' यह जाननेकी इच्छासे जनक अपनी गोशालामेंसे एक हजार गौएँ निकालकर प्रत्येक गायके दोनों सींगोंमें दस-दस सोनेकी महरें बाँघ दी और ब्राह्मणोंसे कहा कि 'हे पूजनीय ब्राह्मणो ! आप छोगोंमें जो ब्रह्मिष्ठ हों, वे इन गायोंको अपने घर छे जायँ।' परन्त किसी भी ब्राह्मणका उन्हें हे जानेका साहस नहीं हुआ। अन्तमें महर्षि याज्ञवल्क्यने अपने शिष्य ब्रह्मचारीसे कहा कि 'हे प्रियदर्शन! हे सामश्रवा! (सामवेदके अध्ययन करनेवाले ) इन गायोंको अपने घर ले चल ।' गुरुके इन वचनोंको सनकर शिष्य उन गौओंको हाँककर गुरुके घरकी ओर के जाने लगा । यह देखकर समामें बैठे हुए ब्राह्मणोंको इस बातपर बड़ा कोध हुआ कि 'हम छोगोंके सामने 'मैं ब्रह्मिष्ठ हूँ' ऐसा श्याज्ञवल्क्य कैसे कह सकता है ?

महाराजा जनकके होता श्रुत्विज् अश्रुख्ने आगे वदकर याज्ञवल्क्यसे पूछा—

त्वं नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्टोऽसि।

'हे याज्ञवल्क्य ! क्या तुम्हीं हम सत्रमें ब्रक्षिष्ठ हो ?' यद्यपि ये शब्द अपमानजनक ये परन्तु याज्ञवल्क्यने इस उद्धतपनसे कुछ भी विकारको न प्राप्त होकर नम्रताके साथ उत्तर दिया—

नमो वयं ब्रह्मिष्टाय कुमों गोकामा एव वयं सा।

'भाई ! ब्रह्मिष्ठको तो हम नमस्कार करते हैं। हमें तो गौओं-की चाह है। इसीलिये हमने गौएँ ठी हैं।'

ब्रह्मनिष्ठामिमानी अञ्चल याज्ञवल्क्यको नीचा दिखानेके लिये उनसे एकके वाद एक वढ़े-वड़े जिटल प्रश्न पृष्टने लगा। याज्ञवल्क्य सवका उत्तर तुरन्त ही देते गये। इसके वाद ऋतमाग-पुत्र आर्तमाग, लज्ञपुत्र मुख्यु, चक्रपुत्र उज्ञास्त, कुपीतकपुत्र कहोल, वचक्रपुत्री गागीं और अरुणपुत्र उज्ञालकने कई गम्भीर प्रश्न किये और याज्ञवल्क्यसे तुरन्त उनका उत्तर पाया। सब बाह्मण यक गये, तब अन्तमें गागींने आगे बढ़कर सब बाह्मणोंसे कहा, 'हें पूज्य बाह्मणों ! यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस याज्ञवल्क्यसे दो प्रश्न फिर करना चाह्नती हूँ। यदि उन दो प्रश्नोंका उत्तर यह दे सका तो फिर मैं यह मान लुँगी कि आपमेंसे कोई भी इस ब्रह्मवादीको नहीं जीत सकेंगे।' ब्राह्मणोंने कहा 'गागीं! पूछ!'

गागीने गम्भीर खरसे कहा 'हे याज्ञवल्क्य ! जैसे वीरपुत्र

विदेहराज या काशिराज उतारी हुई डोरीके धनुषपर फिरसे डोरी च्हाकर शत्रुको अत्यन्त पीड़ा देनेवाले दो बाणोंको हाथमें लेकर शत्रुको सामने खड़ा होता है, इसी प्रकार मैं दो प्रश्नोंको लेकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम यदि बहावेत्ता हो तो इन प्रश्नोंका उत्तर मुझे दो। 'याज्ञवल्क्यने कहा 'गार्गी ! पूछ।' गार्गी बोली—

सा द्वोवाच यदूर्ध्वं याद्यवस्य दिवो यद्वाक्पृथिक्या यद्नसरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवस्य भविष्यच्वे-त्यासक्षते कस्ति रस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥ (१६० १।८।१)

'हे याञ्चवल्क्य ! जो ब्रह्माण्डसे ऊपर है, जो ब्रह्माण्डसे नीचे है और जो इस खर्ग और पृथिवीके बीचमें स्थित है, तथा जो भूत, वर्तमान और भविष्यरूप है, ऐसा शास्त्र जाननेवाले लोग कहते हैं, वह 'सूत्रास्मा' (जगद्रूप सूत्र ) किसमें ओतप्रोत है !'

याज्ञयस्क्यने कहा---

स होवाच यद्ध्वें गार्गि दिवो यदवास्पृथिन्या यद्न्तरा द्यावापृथिवी हमे यद्भूतं व भवच्च भविष्यक्षेत्याचक्षत आकाहो तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ( १६० १। ८। ४ )

'हे गार्गी! जो खर्गसे ऊपर है, जो पृथिवीसे नीचे है और जो खर्ग और पृथिवीके बीचमें स्थित है, तथा जो सूत, वर्तमान और भविष्यरूप है ऐसा शास्त्रवेत्तागण कहते हैं वह ज्याकृत (विकृतिको प्राप्त कार्यरूप स्थूछ) जगद्रूप सूत्र अन्तर्यामीरूप आकाशमें ओतप्रोत है! इस उत्तरको सुनकर गार्गीने कहा 'हे याज्ञवल्क्य! तुमने मेरे इस प्रश्नका ऐसा स्पष्ट उत्तर दिया, इसके लिये तुम्हें नमस्कार है। अब दूसरे प्रश्नके लिये तैयार हो जाओ !' याज्ञयत्त्रयने सरलतासे कहा 'गार्गो ! पूछ।'

गागीने एक बार उसी प्रश्लोचरको फिरसे दोहराकरथाज्ञयल्क्य-से कहा—

कस्मिन्तु खल्वाकाश भोतश्च प्रोतक्वेति।

'हे याज्ञयत्क्य ! तुम कहते हो व्याकृत जगद्रूप सूत्रात्मा तीनों कालोंमें सर्वदा अन्तर्यामीरूप आकाशमें ओतप्रोत हैं' तो यह आकाश किसमें ओतप्रोत है ?

याज्ञवल्क्यने कहा----

स होवावेतह्रै तद्सरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्य-स्यूलमनण्वहस्मद्विमलेहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्वना-काशमसङ्गमरसमगन्धमचञ्चष्कमधोत्रमवागमनोऽतेजस्कम-प्राणममुखममात्रमनन्तरमवाद्यं न तद्दनाति किञ्चन न तद्दनाति कश्चन॥ (१६०१।८।८)

'हे गार्गी! अन्तर्यामीरूप अन्याकृतका अधिष्ठान यही बह अक्षर है, इस अविनाशी शुद्ध ब्रह्मका वर्णन ब्रह्मवेत्तागण इस प्रकार करते हैं—यह स्थूळसे मिन्न, स्क्षसे मिन्न, हस्वसे मिन्न, दीर्घ-से मिन्न, लोहितसे मिन्न, स्नेहसे (चिक्तनाहटसे) मिन्न, प्रकाश-से मिन, जन्वकारसे मिन्न, वायुसे मिन्न, आकाशसे मिन, संग-रहित, रसरहित, गन्धरहित, चक्षुरहित, श्रोत्ररहित, वाणीरहित, मनरहित, तेजरहित, प्राणरहित, मुखरहित, परिमाणरहित, छिद्धरहित, और देश, काल, वस्तु आदि परिच्छेदसे रहित सर्व- च्यापी अपरिच्छित्र है, वह कुछ भी खाता नहीं और उसे भी कोई खाता नहीं, इस प्रकार वह सब विशेषणोंसे रहित एक ही अहितीय है।

इस प्रकार समस्त विशेषणोंका ब्रह्ममें निषेध करके अब उसका नियन्तापन बतलाते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं—

पतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि स्थावन्द्रमसौ विष्टती तिष्ठतः । पतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि द्यावापृथिन्यी विष्टती तिष्ठतः। पतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि निमेषा मुहता अहोरात्राण्यर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विष्टतास्तिग्रन्ति । पतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि प्राच्योऽन्या नद्यः
स्यन्दन्ते क्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योऽन्या यां यां च दिशमत्तु। पतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि द्वतो मतुष्याः प्रशंसन्ति यजमानं देवा द्वी पितरोऽन्वायसाः॥ (इह०३।८।९)

हे गार्गी । इस प्रसिद्ध अक्षरको आज्ञामें सूर्य और चन्द्रमा यह नियमितरूपसे वर्तते हैं। हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आज्ञासे ही खर्ग और पृथिवी हायमें रक्के हुए पाषाणकी तरह मर्यादामें रहते हैं। हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आज्ञामें रहकर ही निमेष, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, और संवत्सर इस कालके अवयवोंकी गणना करनेवाले सेवककी तरह नियमित-रूपसे आते-जाते हैं। हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरके शासनमें रहकर ही पूर्ववाहिनी गङ्गा आदि नदियों स्वेत हिमालय आदि पहाड़ोंमेंसे निकलकर समुद्रकी ओर बहती हैं तथा पश्चिमवाहिनी सिन्धु आदि और अन्यान्य दिशाओंकी ओर बहती हुई दूसरी

निर्दयाँ इसी अक्षरके नियन्त्रणमें आजतक वैसे ही बहती हैं। हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आज्ञासे मनुष्य दाताओंको प्रशंसा करते हैं और इन्हादि देवगण, यजमान और पितृगण दवीके अनुगत हैं अर्थात् देवता यजमानद्वारा किये हुए यज्ञसे और पितृगण उनके लिये किये जानेवाले होममें वी डालनेकी चमचीसे यानी उस होमसे पृष्ट होते हैं।

इसके वाद थाज्ञवल्क्य फिर बोळे---

यो वा पतद्शरं गार्ग्यविदित्वास्मिङ्कोके जुहोति यज्ञते सपस्तव्यते बहुनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति । यो वा पतद्शरं गार्ग्यविदित्वासाङ्कोकारमैति स कृपणोऽथ य पतद्शरं गार्गि विदित्वासाङ्कोकारमैति स ब्राह्मणः। (१६० १।८। १०)

हे गार्गी । इस अक्षरको विना जाने यदि कोई पुरुष इस छोकमें इजारों बपोंतक देवताओंको उदेश्य करकें यह करता है, बतादि तप करता है तो भी उस कर्मका फल तो अन्तबाला ही होता है । अर्थात् फल देकर वह कर्म नष्ट हो जाता है, वह अक्षय परम कल्याणको प्राप्त नहीं होता ।\*

अन्तन्तु फर्ल तेपां त्रज्ञनत्यस्पमेधसास्।
 देवान्देवयबो थान्ति मङ्गक्ता थान्ति भागपि॥

(गीसा७।२३)

परभारमाको न बाननेवाछै उन अल्पबुद्धिबनोंका बह फल नाशवान् है जीर वे (मेदमावसे) देवताओंको पूजनेवाछे देवताओंको प्राप्त होते हैं (परन्तु) मेरे (अगवान्के) मक्त (किसी प्रकारसे भी सबनेवाछे अन्तसें) मुझको (भगवान्को ही प्राप्त होते हैं।) हे गार्ग ! जो पुरुष इस अक्षरको नहीं जानकर (भगवद्याप्ति होनेसे पूर्व ही ) इस लोकसे मृत्युको प्राप्त होता है वह (विचारा) रूपण (दीन, दयाके योग्य) है और हे गार्गी ! जो इस अक्षरको जानकर इस लोकमें मरणको प्राप्त होता है वह ब्राह्मण (ब्रह्मविद्, मुक्त) हो जाता है । अब याज्ञवल्क्य ब्रह्मका उपाधिरहित खरूप ज्वतलाते हुए कहते हैं—

तद्वा पतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रृष्टुश्रुतं श्रोत्रमतं मन्त्रविक्षातं विक्षातृ नान्यद्तोऽस्ति द्रष्टु नान्यद्तोऽस्ति श्रोतृ नान्यद्तोऽस्ति विक्षात्रेतस्मिन्न् खल्वक्षरे गार्ग्याकाश्च स्रोतश्च प्रोतक्षेति । (१६० ११८।११)

हे गार्ग । यह प्रसिद्ध अक्षर किसीको नहीं दीखता पर यह सबको देखता है । इसकी आवाज कानोंसे कोई नहीं सुन सकता परन्तु यह सबकी सुनता है । यह किसीकी धारणामें नहीं आता परन्तु यही सबका मन्ता है । कोई इसे खुद्धिसे नहीं जान सकता परन्तु यही सबका विद्याता (जाननेवाळा) है । इससे मिन्न ब्रष्टा नहीं है, इससे मिन्न कोई विद्याता नहीं है, इससे मिन्न कोई मन्ता नहीं है और इससे मिन्न कोई विद्याता नहीं है । हे गार्गी । वह अल्याकृत आकाश इसी प्रसिद्ध अक्षर अविनाशी ब्रह्ममें ही ओतग्रोत है ।\*

क्ष्मत्तः परतरं नान्यल्फिञ्चिदस्ति धनश्चय। मिय सर्वेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥ (गीता७।७)

<sup>&#</sup>x27;मगवान् कहते हैं, हे अर्जुन ! मेरे सिवा किञ्चित् मी दूसरी वस्तु नहीं

महर्षि याज्ञवल्क्यके इस विरुक्षण व्याख्यानको झुनकर गार्गी सन्तुष्ट हो गयी और प्रमुदित होकर ब्राह्मणोंसे कहने रूपी कि, 'हे पूच्य ब्राह्मणो ! याज्ञवल्क्यको नमस्कार करो । ब्रह्मसंबंधी विवादमें इसको कोई भी नहीं हरा सकता । इसका पराजय मनकी कल्पनामें भी नहीं आ सकता । इतना कहकर गार्गी चुप हो गयी ।

इसके बाद शकलके पुत्र शाकल्य या विदग्धने याज्ञवल्क्यसे कई इघर-उधरके प्रश्न किये । अन्तमें याज्ञवल्क्यने उससे कहा कि अब मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, तू यदि उसका उत्तर नहीं दे सकेगा तो तेरा मस्तक कट जायगा । शाकल्य उत्तर नहीं दे सका और उसका मस्तक धड़से अलग हो गया । याज्ञवल्क्यके ज्ञान और तेजको देखकर सारी समा चिकत हो गयी । तदनन्तर याज्ञवल्क्य- में फिर ब्राह्मणोंसे कहा, 'तुम लोगोंमेंसे कोई एक या सब मिलकर सुझसे कुछ पूछना हो तो पूलें' परन्तु किसीने कुछ भी नहीं पूछा । चारों ओर याज्ञवल्क्यकी जयध्विन होने लगी। विज्ञानानन्दसे याज्ञवल्क्य और गार्गीका चेहरा चमक रहा या !

इसी ब्रह्मको यथार्थरूपसे जाननेकी चेष्टा करना और अन्तमें जान ठेना मनुष्य-जन्मकी सफळताका एकमात्र प्रमाण है। (ब्रह्मराण्यकोपनियदके जाधारपर)

**~~\$•€**\$•\$~---

है यह सम्पूर्ण जगत स्तम स्तके मणियोकी माँति मुझम ही गुँथा हुना है।' जी भगवान्की स्तप्रकार जानता है वही मुक्त होता है।

## सद्गुरकी पिक्षा

वेदका अध्ययन कर चुकनेपर गुरु अपने शिष्यको नीचे लिखे वेद धर्मोंका उपदेश करते हैं—

सत्यं वद् । धर्मं चर । खाध्यायानमा प्रमदः।

(तैत्ति० उप० १। ११। १)

सत्य बोलो । धर्मका आचरण करो । खाध्यायका कमी त्याग न करो । आचार्यको गुरु दक्षिणा देकर प्रजाके स्त्रको न काटो अर्थात् ब्रह्मचर्य आश्रमका पालन कर चुकनेपर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करो । सत्यका कमी किसी अवस्थामें भी त्याग न करो । धर्मका कभी त्याग न करो । धर्मका कभी त्याग न करो । कल्याणकारी कर्मीका त्याग न करो, साधनकी जो विभूति प्राप्त है, उसे कभी मत त्यागो । खाध्याय और प्रवचनमें कभी प्रमाद न करो ।

मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथि-देवो भव। यान्यनवधानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। (तैनि॰ जग्०१।११।२) देव कर्म (यज्ञ ) और पितृकर्म (श्रास्त तर्पण आदि ) का कभी त्याग न करो । माताको देवरूपसे पूजो । पिताको देव-रूपसे पूजो । आचार्यको देवरूपसे पूजो । अतिथिको देवरूपसे पूजो । जो कर्म निन्दारहित हैं उन्हींको करो । अन्य (निन्दितकर्म) मत करो । हमारे (गुरुके ) श्रेष्ठ आचरणोंका अनुसरण करो, दूसरोंका नहीं ।

जो ब्राह्मण अपनेसे श्रेष्ठ हों उन्हें तुरन्त बैठनेके लिये आसन दो । जो कुछ दान करो श्रद्धासे करो, अश्रद्धासे नहीं । श्रीके लिये दान करो, ( लक्ष्मी चञ्चल हैं, प्रमुक्ती सेवामें उसे समर्पण नहीं करोगे तो वह तुम्हें त्यागकर चली जायगी ). लोक-लाजके छिये ही दान करो । शाखसे डरकर मी दान करो, दान करना उचित है इस विवेक्से दान करो । अपने किसी कर्म अथवा छौकिक आचारके सम्बन्धमें मनमें कोई शंका उठे तो. अपने समीप रहनेवाले ब्राह्मणोंमें जो वेदविहित कमोंमें विचारशील हों, समदर्शी हों, कुशल हों, खतन्त्र हों ( किसीके दबावमें आकर व्यवस्था देने-वाले न हों ) क्रोधरहित अथवा शान्त खमाव हों, और धर्मके छिये ही कर्तव्य पाटन करनेवाठे हों, वे जिस प्रकारका आचरण करें, उसी प्रकारका आचरण तुम करो । यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेदोंका भाव है, यही आज्ञा है, ऊपर वतलायी हुई प्रणालीसे ही आचरण करने चाहिये । इसी प्रकार आचरण करमा चाहिये।

.( तैरितरीय उपनिषद् )